# इन्दिरागान्शिचारतम्





1 1000

BO

he tit graph

in San

There

of t

t Lan

t poet

hākāv

s 25 c

g saga

hundr

eds an

,05 ....

t vers

rit cla

ning p

ter a

ature

ands (

nnial so

ers of 1

guages a

There a

a who ki

et rhythi

providing

king ther

most fa

rld histor

## इन्दिरागान्धीचरितम्

# इन्दिरागान्धीचरितम्

#### डॉ॰ सत्यव्रतशास्त्री

दिल्लीविश्वविद्यालये पण्डितमनमोहननाथदरसंस्कृतपीठाचार्यः कलासङ्कायाध्यक्षपूर्वश्च

> प्राक्कथनलेखकः श्रीदेवकान्त बरुग्रा **भारतीयरा**ष्ट्रियकांग्रेसाध्यक्षः

भारतीय विद्या प्रकाशन

दिल्ली

वाराग्सी

(भारत) CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

#### प्रकाशक:

#### भारतीय विद्या प्रकाशन

- १ यू०बी० बेंग्लो रोड, जवाहरनगर,
   दिल्ली—११०००७
- २. पो०बा० १०८, कचौड़ी गली, वाराणसी—२२१००१

प्रथम संस्करण : ग्रम्तूबर, १९७६

मूल्य-७५.००

#### INDIRA GANDHI-CARITAM

.1

[A Biography of Prime Minister Indira Gandhi in Sanskrit poetry]

#### SATYA VRAT SHASTRI

Pandit Manmohan Nath Dar Professor of Sanskrit and Ex-Dean, Faculty of Arts, University of Delhi.

FOREWORD BY

SHRI D.K. BOROOAH

President, Indian National Congress

BHARATIYA VIDYA PRAKASHAN Delhi Varanasi

INDIA

## BHARATIYA VIDYA PRAKASHAN

received the state of the

The spread of the service

Chicago to the state

three sea . T. a tane

- 1 U.B. Bungalow Road, Jawahar Nagar, Delhi-110007.
- 2. Post Box 108, Kachauri Gali, Varanasi-221001.

First Edition: October, 1976.

Price: Rs. 75.00

Printed at :

Amar Printing Press (Sham Printing Agency), 8/25, Vijay Nagar, Delhi-110009.

#### FOREWORD

There is a regular tradition in Sanskrit Kāvyas and historiography that biographies of eminent persons have been written in verse. It serves two purposes. Besides providing aesthetic enjoyment to connoisseurs they serve as a record of the activities of those persons. They thus unfold not only the history of those persons but also the condition of the times in which they lived. In those parts of India where the tradition of historical writings did not develop, unlike Kashmir where Kalhana's Rajatarangint and its subsequent supplements came into being, this type of biographical writing provided a lot of historical facts and information to fill up the gaps in Indian history. Bāna's Harsacarita, Bilhana's Vikramānkadevacarita, Padmagupta's Navasāhasānkacarita, to name only a few, are such works of the older period. In more recent times Shri M.S. Anev made a similar attempt. His Tilakayasornavah is a biography of Shri Bal Gangadhar Tilak which has much to tell about the events of the contemporary period. In line with the age-old tradition comes the present biography by Prof. Satya Vrat Shastri.

There is a special advantage in writing in Sanskrit. It is a language which in Indian history has survived beyond time and space. The great savant Shri Anundoram Borooah, I.C.S., has the following to say (Mahāvīracarita of Bhavabhūti, published in 1877) about it: "To me Sanskrit is dearer than any other language. Its music has charms which no words can express. Its capability of representing every form of human thought in most appropriate language is probably not rivalled, certainly not surpassed, by any other language.

The present work is composed in facile and mellifluous verses marked by spontaneity and sweetness. There is enough of beautiful descriptive poetry in it to appeal to men of taste. It is the first comprehensive life account of Prime Minister Indira Gandhi in Sanskrit verse.

There is a very considerable segment of society in the country even at the moment which knows Sanskrit and can relish its rhythm and cadence. The work aims at providing aesthetic joy to it in addition to making it better informed about the Prime Minister.

Prof. Satya Vrat Shastri, Pandit Manmohan Nath Dar Professor of Sanskrit and Ex-Dean, Faculty of Arts, University of Delhi, has already established himself not only as a well-known scholar but also as a writer of eminence. I feel most happy and proud that the product of my alma mater, the Banaras Hindu University, has produced a Mahākāvya in which he has described the life and achievements of one of the greatest women in the world.

D. K. Borooah

20 October, 1976 Indian Na

President,
Indian National Congress.

The state of the s

and the leading and the second

### निवेदनम्

इन्दिरागान्वीचरितं नाम महाकाव्यं विदुषो पुरतः समुपस्थापयन्नहं परमं परितोषमनुभवामि । श्रनेन चिरचिन्तितो में मनोरथः परिपूर्णतां गतः ।

महापुरुषाएगं चरितानि कीर्तितानि महान्तमामोदं जनयन्ति । ग्रादर्शास्ते जननिवहस्य येन पथा सञ्चरन्ते, यां पद्धितमङ्गीकुर्वन्ति, यथा वा प्रवृत्तिमन्तो भवन्ति तथैवेतरे प्रवर्तन्ते । ते हि पथिकृतो भवन्ति पथिदर्शाद्य । ग्रामएति च लोकः—'महाजनो येन गतः स पन्था' इति । महाजनानुमृतपथस्तेषां चरितादेव सुज्ञानो भवितुमहंति, ग्रत एव तेषां चरितकीर्तने विदुषां प्रवृत्तिः । एतदर्थकश्चैवायं प्रकृतो मे यत्नः ।

मारतदेशस्य प्रधानमित्रणी श्रीमती इन्दिरागान्धी कोटिशो जनानां पूजनीयाऽभित्रन्दनीया च। ग्रद्ध साग्राणि दशवर्षाणि देशिममं शासत्यास्तस्याः । विशालोऽयं देशः, ग्रासेतुहिमाचलं विस्तृतः, षष्ट्या कोटिमिर्जनैरष्युषितः, क्रीडास्थली नैकेषां धर्माणां, सम्प्रदायानां, विश्वासानां, दर्शनानां च। वैविष्यमत्र भाषाया, वेषस्य, भोजनपद्धतेश्च । ग्रत्रेकतः सुदीर्घाः शस्यश्यामला सूमयोऽपरतो नानायोजनानि दिस्तृता धन्वानः, एकतो वारांनिषिवारिधौता ग्रायताः स्तटप्रदेशा ग्रपरतः सततिहमाच्छन्नतुङ्गशृङ्गा नानादिष्यौषधिवनस्पतिवानस्पत्यविभूषिताः शिखरिणः । एतादृशस्य जम्बूद्दीपान्तर्गतस्य भारतभूखण्डस्य महापरिमाणस्याधिकदशानि वर्षाणि सकलं शासनमस्याः कमप्यसाधारणं गुगुगारिमाणमाविष्करोति ।

भारतीया जनाः कथं सुिंकनो मवन्तु, कथं च दैन्यं दारिद्र्यं वा परिहरित्वतीयमनारतं चिन्तयित । पूर्वं समृद्धेः परं पारमयं देश उपगत श्रासीत् ।
श्रस्मादेव च पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चिरत्रमिशक्षन्त । परं कालवशात्
कष्टामयं दशां प्रपन्नः । सम्प्रति पुनरप्यस्या महाभागाया निर्देशेनात्मान्वेषगाय कृतप्रयत्नोऽतिप्राचीनोऽपि नवीन इव भाति । उद्योगशृङ्खलाऽत्रत्या
यन्त्रगृहािण् चात्रत्यािन यत्सत्यं नेत्रयोस्तर्पणािन । परमद्यािप मा जीवन्तः
कोटिशोऽत्र जना दिनस्य द्विः पर्याप्तं भोवतुं न लभन्ते । तेषां दैन्यादुद्धारः
समुन्नतिर्वा प्रधानमित्त्रणी प्रथमं कृत्यमित्यभ्युपैति । एतद्यंमेव तया विशतिसूत्रात्मक श्राथिकः कार्यक्रम उद्मावितः प्रवीततश्च ।

एताहश्याः पुण्यक्लोकायाश्चरितकीर्तनं पुण्यायैवेति प्रवृत्तिरस्मदीया प्रयो-जनवती भवति ।

ग्रद्ध प्रायेण वर्षमस्मिन्कार्ये प्रवृत्तस्य मम । प्रेरितोऽहं चैतदर्थं ममानुजदेश्ये-नाचार्यं डा० कुसुमेन । १६७५ वर्षेऽक्तूबरमासस्य तृतीयेऽहिन स सायमस्मद्-गृहानुपागात् । तत्र चर्चाप्रसङ्गे च मयोक्तं चिरमद्य काव्यं प्रणीतवतो मे । इदानीं तद्रचनेच्छा मिय भूयोऽपि जार्गीत । तत्र को नाम विषयो भवतु तस्य । तेनोक्तं प्रधानमन्त्रिणीं श्रीमतीम् इन्दिरागान्धीमुद्दिश्येव काव्यं विरच्यताम् इति । प्रतिश्रुतं च तन्मया तस्मे । परन्तु नेदं सुकरमासीत् । सङ्कल्पशक्तिः पुनः सर्वं साध्यतीति तत्प्रभावादेवात्र मया साफल्यमवापि । ग्रद्योषदूनं वर्षं काव्य-रचनायां नैरन्तर्येण प्रसृतोऽहं तदद्य परिपूर्णतामुपेतं पश्यामीति परो मे परितोषः ।

श्रस्य काव्यस्यान्तिमे पद्ये यच्छन्दस्तत्स्वतःप्रकाशमेव । नहि तच्छन्दो-ग्रन्थारूढम् । काऽस्य समाख्या भवित्विति बहु चिन्तयता मयेदमेव निरचायि यद् यन्तिमित्तेन काव्यमिदं व्यरच्यत तदाख्ययैवेदं प्रथतामिति । एतन्निश्च-येनेन्दिरेत्येवास्य समाख्या कृतेति विभावयन्तु सुधियः ।

हिन्दीमजानतामाङ्गलीं च जानतां विदुषां कृत भ्राङ्गल्यनुवादोऽप्यस्य काव्यस्य विधीयते । नातिचिरेण स प्राकाश्यमेष्यति ।

काव्यरचनाकालेऽपरेग कनीयोश्रावृक्त्पेन श्रीमदनलालकुमरियाऽभिधेना-प्यहं सुतरामुत्साहमापादितः । तस्यापि प्रबलेयमिच्छावृतत्काव्यमिदं परि-समाप्तिमियादिति । स हि मिय सुतरां स्निह्यित काव्यरचनायां च मामनारतं प्रचोदयित ।

काव्यमिदमामूलचूलमालोकितं पितृपादैः परिष्कृतं च । हिन्द्यनुवादोऽस्य विहितः प्रियमुहृदा दिल्लीस्थिहिन्दूमहाविद्यालयस्याध्यापकेन डा० जियालाल-कम्बोजेन । एतदर्थमयं मम मुतरां घन्यवादाहीः । तस्यैव महाविद्यालयस्याप-रेणाध्यापकेन बन्धुवर्येण डा० योगेश्वरदत्तशर्मणाऽऽयुष्मता डा० रामशरण-शास्त्रिणा चैतद्ग्रन्थमुद्रणकाले बहुविधं मे साहाय्यमाचरितमिति ताविप धन्यो वदामि ।

भारतीयविद्याप्रकाशनसंस्थाया ग्रध्यक्षेण श्रीकिशोरचन्द्रजैनेन महतोत्सा-हेन कृतिरियं प्रकाशनार्थमङ्गीकृता महच्चात्रार्थे प्रयत्तम् । एवमेव मुद्रकेण श्रीश्यामलालेन यथाशक्ति त्वरिते शुद्धे च मुद्रणे कृतः प्रयासः । उभाभ्याम-प्याभ्यां कृतज्ञतां वहामि । भारतीयराष्ट्रियकांग्रेसाध्यक्षाः सौजन्यमूर्तयो वेदुष्यशेवधयः श्रीदेवकान्त-बरुग्रामहाभागाः काव्यमिदं स्वकैराशीर्वचोभिः सम्मावितवन्त इति सुतरां

तैरनुगृहीतोऽस्मि ।

मम सहधर्मचारिग्गी संस्कृतिवदुषी श्रीमत्युषाः ममोत्साहमिस्मन्कर्मिग् विधितवतीति तस्यामप्यहमधमग्रंतां वहामि। यदि काव्यमिदं सदयहृदयेभ्यः सहृदयेभ्यः कलयाऽिप रोचेत, प्रधानमित्रिण्या लोकोत्तरेग् चरितेन च लोकः प्रेरगां सुपन्थानं च विन्देत तर्हि कृतिनमात्मानं कलयेयेति विनिवेद्य गिरमुपसंहरित

सुरिमः ३।५४ रूपनगरम्, दिल्ली

विदुषामाश्रवः सत्यव्रतशास्त्री

२८.८.११७६

## विषयानुक्रमग्री

प्रयागवर्णनम्—तत्र मोतिलालस्य वासः—प्राड्विवाकरूपेण तत्र तस्य ख्यातिः—तेन कस्यापि गौराङ्गगृहस्य क्रयः—तत्स्थाने नूत्नगृहनिर्मा-गाम्, ग्रानन्द-भवनमिति तन्नामकरणं च—पुत्रस्य जवाहरस्य कृष्णा-

मोतिलाललेखकमुत्रारकालिप्रसङ्गिनिर्देशसहकारेणेन्दिराजन्मवृत्तान्त-वर्णनम्—तन्नामविषये तत्पितामह्याः स्वरूपराण्याः पितुर्जवाहरस्य च विवादः—पितामह्याः संमतं नामेन्दिरेति जवाहरस्य च प्रियर्दाशनीति —तन्मातुः कमलायाः शिशुर्नामद्वयं बिर्भात्विति कौशलेन विवादशमनम् —पुत्रस्थाने पुत्रीलाभे पितामह्या ग्लानिः पितामहस्य पौत्रीप्रशंसाप-

इन्दिरया पितामहीतो भिक्तगीतश्रवगाम्, पितुरच पुस्तकलाभः

१३

२३

विजयलक्ष्मीरितिपुत्र्योश्च तत्र जन्म ।

रैर्वचोभिश्च तत्परीहारः।

पूर्वपीठिका प्रथमः सर्गः

द्वितीयः सर्गः

तृतीयः सर्गः

| महात्मगान्धिनो वैदेशिकशासनमुक्त्यर्थं स्वदेशजोद्बोधनम्-माति-       |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| लालेन जवाहरेगा च तथैवाचरगाम्—इन्दिरया तयोरन्यैः समं देश-           |     |
| स्वातन्त्र्यविषयकचर्चाश्रवराम्—तत्र तस्या ग्रपि प्रवृत्तिः—पितु-   | 7,7 |
| ग्रंन्थागारतो जोनफार्कनाम्न्याः फांसकन्यकायाश्चरितपरिचयः।          |     |
| र्थः सर्गः                                                         | ₹   |
| जोनफार्ककथावर्णनम्तन्नीतैः फांसीयैराङ्गलानां स्वदेशादुत्सारराम्,   |     |
| परं कालवशेन तेस्तन्निग्रहणं शूलारोपगां तत्पादाघस्तादग्निदीपनं च-   |     |
| इन्दिरयापि स्तम्भमाश्रित्य तदनुकरणेच्छया तथैवाचरणस्—तया            | 1   |
| पुत्रिकाभिः क्रीडनं तत्र च टिनघातुजाभिः सत्याग्रहपुत्रिकाभी रक्षि- |     |
| पुत्रिकार्यां पुराज्यापादनम् ।                                     | 1   |

|              |  |  | 8 | 8 |
|--------------|--|--|---|---|
| पञ्चमः सर्गः |  |  |   |   |

इन्दिराया जन्मकाले जगतीतले विचित्रघटनाघटनम्—विश्वयुद्धस्य शान्तिः—रूसदेशे क्रान्तिः—व्रिटिशशासकानां स्वदेशजान् प्रति क्रूरा-चरणेन श्रीजवाहरलालस्य क्षोभः—जिलयाँवालायां स्वदेशजानां गुलि-काभिर्हननम्—शुब्धस्य जवाहरस्य निजलोकानां प्रतिदिनमाततायि-शासनं पराकर्तुं प्रतिबोधनम्—लोकानां तदनुगमनम्—तैः प्रतिदिनं सभानामायोजनं ब्रिटिशाप्रियवचनोच्चारणं च—मात्रा पितृष्वसृभ्यां च जवाहरानुसरण्म्—जवाहरेण् कमलया चापिण्कानां वैदेशिक-पण्यविक्रयाद्विते दिवसे निवारण्म् ।

#### षष्ठः सर्गः

त्र त्राः व दिशिक मोतिलालस्य जवाहरस्य च निग्रहण्यम्—नेहरूकुलस्त्रीभिस्त-याप्यनुदिनं व देशिकपण्यक्रयविक्रयाभ्यामापिण्यकानां निवारणं सभानां गोष्ठीनां चायोजनं, विद्यालयेषु च व देशिक शिक्षापिरहाराय विद्या-र्थिनां प्रचोदनम्—ताभिः खादीवस्त्रनिर्मितस्य पुंवेषस्य धारण्म्।

प्रश

88

90

#### सप्तमः सर्गः

इन्दिरायाः साभ्रमत्याश्रमे गमनं तत्र कञ्चित्कालं निवासः—ततः प्रत्यागमनं —जवाहरस्य निग्रहः—इन्दिराऽध्ययनविषये तिच्चन्ता च ।

#### ग्रष्टमः सर्गः

इन्दिरायाः कांग्रेससदस्यताप्तिप्रयत्नः, ग्रन्पवयस्कत्वेन तदलाभे च स्वकीयवालसङ्घघटनिश्चयः—तन्निश्चयस्य बालेभ्यस्त्विरितं प्रति-पादनम्—तेषां समवायः—तत्रेन्दिराया भाषणाम्—एकस्मादन्यं प्रतीन्दिरावचःसङ्क्रमणेन बालेरेव दूरघ्वनिक्षेपण्यन्त्रकार्यस्य विधानम्—इन्दिराया बालेभ्यः करणीयकृत्यजातस्य न्यक्षेण् प्रति-पादनम् ।

#### नवमः सर्गः

बालै: स्वसङ्घटनेन ज्येष्ठानां स्वातन्त्र्यसङ्गरे बहुविघसाहाय्यकरणम्
—कमलावचसा तत्सङ्घटनस्य वानरसेनेति नामकरणं तया तन्नामौचित्यप्रदर्शनं च—देशस्वातन्त्र्यार्थमहमिप किञ्चित्करोमीतीन्दिरायाः
परा तृष्टिः ।

#### दशमः सर्गः

सत्याप्रहाद्यनेकैः कष्टैः कमलायाः स्वास्थ्यहानिस्तल्लाभार्थं शर्मण्य-देशीयश्यामवनस्थबादनवाय्लराख्यनगरं प्रति सुतयेन्दिरया सह गमनम्—श्यामवनवर्णनम्—तत्रापि स्वास्थ्यालाभः क्षयरोगेरा कृशता च —इन्दिरया विद्युत्सन्देशेन मात्रवस्थितेः पितुः सूचनम्—जवाहरेगा बन्दिगृहे तत्सन्देशलाभः—ग्रधिकृतैस्तस्य मोक्षः—तस्य शर्मण्यदेशं प्रति प्रस्थानम्—ततश्च पत्न्या पुत्र्या च सह देशान्तरे कदाचित्स्वास्थ्यलाभो भवेदिति धिया स्विटज्ञरलैण्डदेशं प्रति गमनम् —स्विटज्ञरलैण्डदेशं प्रति गमनम् —स्वटज्ञरलैण्डदेशवर्णनम्—तत्र लाउसननगरे निवासः—तत्र जवाहरेगोन्दिरायै तज्ज्ञानविवृद्धिहेतु नानाकथावर्णनम् ।

एकादशः सर्गः

१०३

ग्रायासभूयस्त्वस्य कमलायाः क्षयरोगहेतुत्वम्—िदने दिने तस्याः सत्याग्रहार्थं स्वगृहान्निर्गमनम्—एकदा ग्रीष्मतौ मध्याह्न शुष्ककण्ठ्यास्तस्याः कस्यचन विद्यालयस्य बिह्दिर मूर्च्छनम्—तत्र पारसीकेन
बालेन फ़ीरोजागान्ध्या संज्ञां लम्भियत्वा तस्या गृहप्रापण्णम्—फ़ीरोजगान्धेर्नेहरूगृहे कमलादिदृक्षया गमनागमनप्रारम्भः—तत्र तस्येनिदर्या सम्पर्कः—कमलायाः स्विटजारलैण्डदेशं प्रति गमने तस्यापि
विशिष्टाध्ययनार्थमिग्लैण्डदेशं प्रति गमनं तत्रक्च सप्ताहे सकृत् ततः
स्विटज्ञ रलेण्डं प्रति कमलादिदृक्षयाऽज्ञमनम्—इन्दिरया तत्सम्पर्कसूत्रदृढीभावः—ग्रन्योन्यं प्रति तयोः प्रण्याङ्कुरोद्गमः—जवाहरलालस्य पुत्रीं पत्नीं च स्विटजारलैण्डे विहाय स्वदेशं प्रत्यागमनम्—
प्रत्यागतस्य च तस्य निग्रहः—पुनर्मुक्तः पुनश्च निग्रह इति
तद्विषये क्रमः—दुहितुरिन्दिराया एवं स्थिते शिक्षा कथं प्रवर्ततामिति तच्चन्ता।

द्वादशः सर्गः

११३

जवाहरेण शिक्षार्थमिन्दिरायाः शान्तिनिकेतनं प्रति प्रेषण्म्— शान्तिनिकेतनवर्णनम्—तत्रच्छात्रावासे तस्या इतरकन्यावन्निवास-स्तासु सखीबुद्धिश्च — एकदाऽभिनवबङ्गाब्दिनिमित्तक उत्सवे वर्षोनं स्थितायास्तस्या मिणपुरनृत्यप्रदर्शनोद्योगः—तदैव गुरुरवीन्द्रनाथठाकु-रेण तस्यै माता ते रुग्णेति गृहमावर्तस्वेति पित्रा प्रहितस्य सन्देशस्य प्रतिपादनम्—उत्सवं विहाय तत्कालमेव तस्याः स्वगृहं प्रति प्रस्थानम्—तेन सर्वत्र शान्तिनिकेतने शोकप्रसरः—इन्दिराया एवं विधिवदध्ययनपरिसमाप्तिः—पितृसन्निष्वौ तेनान्यैनेतृभिवद्वद्भिश्च वार्ताप्रसङ्गे तच्छवणेन तस्या प्रपूर्वं ज्ञानलाभः—तन्मातुः स्वास्थ्य-क्षयो निधनं च—निधनकाले निरुद्धस्य पितुर्मोक्षो गृहागमनं च । त्रयोदशः सर्गः

१२७

जवाहरेण पत्न्या ग्रीध्वंदेहिकस्य विधेः सम्पादनम्—तदनु तेन स्वदे-शकायिथे स्वस्य समर्पणम्—पुरात्पुरं ग्रामाद् ग्रामं चाटित्वा स्वदे-शस्वातन्त्र्यार्थं स्वदेशजानामुद्वोधनम्— लक्षशस्तैस्तदनुगमनम्— इरावतीतीरे लोकैरावर्तियतव्यस्य प्रतिज्ञालेखस्य तेन निबन्धनं तत्प्र-मावपरीक्षणार्थं च तस्य तेनेन्दिरया वाचनं, तस्या नेत्रयोदीप्तिः परा च स्फूर्तिः—प्रतिवर्षं जनवरीमासस्य षड्विंशे दिने प्रतिज्ञा-लेखस्य पाठेन तद्दिवसस्य स्वातन्त्र्यदिवस इति ख्यातिः।

चतुर्दशः सर्गः

१३५

इन्दिराया श्रध्ययनस्याव्यवस्थितःवेन जवाहरस्य चिन्ता—भारतीय-विधिनैव तदध्ययनं भवित्विति तन्मतम्—मोतिलालस्य तत्र मतभेदः —महात्मना गान्धिनान्तिरित्वा तन्मतभेदशान्तिः—जवाहरस्य निग्रह —इन्दिरायास्त्रयोदशजन्मदिवसमुिह्श्य वन्दिगृहतस्तेन तां प्रति पत्रस्य प्रेषणं तस्यैव चोपहाररूपेण ग्रहणाय तां प्रति निर्देशः—एवं काले काले बन्दिगृहात्तां प्रति पत्रप्रेषण्म्—संहत्य १९६ पत्रेषु तेनासृष्टि-प्रारम्भादास्वकालाद् यद्यत्पृथिव्यां वृत्तं तस्य तस्य सर्वस्य न्यक्षेण् वर्णनम्—तेन तस्या महतो ज्ञानस्य लाभः।

पञ्चदशः सर्गः

१४७

इन्दिरायाः फ़ीरोजागान्ध्या सह परिगायेन्छा—जवाहरेगा द्वयोः प्रकृति पृष्ठभूमि चाभिलक्ष्य तद्विरोधः—विधीमत्वाद् फ़ीरोजास्यायमिति नैकेषां हिन्दूनामन्यथाग्रहणाम्—तेन तैविरोधे पत्रप्रेषणाम्, इन्दिरा-पवदनं च — महात्मना परिगायसमर्थनम् — तद्वचसा जवाहरेगा स्वयं कन्यादानम् —विवाहवर्णानम् — सर्वत्रानन्दोत्सवः।

षोडशः सर्गः

१५७

विवाहानन्तरिमिन्दराफ़ीरोजागान्ध्योर्मधुयामिन्यर्थं कश्मीरेषु गमनम्
—कश्मीरवर्णनम्—कश्मीरेष्वानन्दलाभः, ततः प्रत्यावर्तनं स्ववन्धुसङ्गतिसुखलाभश्च—स्वा वृत्तिर्मया स्वयं कल्पनीयेति विचारेण्
फ़ीरोजागान्धिना लक्ष्मणपुरे नेश्नल् हेरल्डाख्यवृत्तपत्रस्य कार्यालये
नियोगः—इन्दिरया तत्र स्वगृहसंविधानम्—ग्रत्रान्तरे मुम्बय्यां
कांग्रेससदोऽधिवेशनम्—समुपस्थितानां नेतृवराणां निरोधः—खिन्नमनस्काया इन्दिरायाः प्रयागे पितुर्गृ हं प्रत्यागमनम् ।

सप्तदशः सर्गः

१६७

म्रागतवत्यां तस्यामन्येद्युरेव पितृष्वसुर्विजंयलक्ष्म्या निग्रह्**णम्**— ततस्तस्या लक्ष्मगुपूरं प्रति गमनम्—निजिघृक्षितेनापि तत्पतिना नैकानि दिनानि रक्षिणां वञ्चनम् —स्वगृहे तस्या इत्थमेकाकिनीत्वेन स्थिति:-एकस्मिन्दिने य्विग्किदिचयनाख्यस्य विद्यालयस्यच्छात्राणां तदुपसदनं विद्यालयप्राङ्गन एव चिकीर्षिते राष्ट्रध्वजोच्छाय-विधौ तदुपस्थितेः प्रार्थनं, तया च तदङ्गीकरणं तत्रोपस्थानं च-केनापिच्छात्रेगोच्छायिते घ्वजे तदुपरि लगुडप्रहारवृष्टिः—तद्धस्ता-द्राष्ट्रध्वजपीतस्ततश्च तत्क्षरामेवेन्दिरया तद्ग्रहराम्-तदुपरि घोरा लगुडप्रहारास्तथापि तया न तन्मोचनम्—तया स्वकुलं चिन्तयित्वा घोरप्रहारपीडासहनं-रात्रौ परैरलक्षिते पत्यौ गृहं समुपागतवित् पृष्टवति च तां वृत्तं जातं तया स्वभाववशात्स्वल्पो विरोघोऽजनि रक्षिभिष्वंजोच्छ्रायविधिस्तु जात इति कथनम् अतैः पुनर्जातस-मस्ततत्त्वस्य पत्युः क्रुद्धस्य ततोऽपगमनम्—व्यतीते कस्मिंश्चित्काले जंनेभ्यस्तत्सूचनाय सभासमायोजनायेन्दिरा-तातप्रवृत्तिमाप्य विनिञ्चयः।

श्रष्टादशः सर्गः

900

सभाया भ्रायोजनम्—इन्दिरायास्तत्र भाषग्गम्—रक्षिगां तां प्रति क्रोधोद्रेक:-एकेनांग्लभटेन तत्र तां प्रति क्रूरभाषराम्-तदैव सभामध्यात्तद्गात्रसम्मर्दनेच्छ्या फ़ीरोज्ञानधेरुत्थानम्, गर्वेण तहर्शनं, तेन चापि तस्याः—तत एकेन भटेनेन्दिराकर्षणं सभास्थैलोंकैश्चान्यत्राकर्षणां—तेन तस्याः क्षतविक्षतत्वम्—ग्रत्रा-न्तरेऽन्यभटानां तत्रापतनं तां जनेभ्य ग्राच्छिद्य स्ववाहनमारोप्य तया सहान्येषां फ़ीरोजगान्धिसहचरितानां शतसङ्ख्यकानां नैनीनामके कारागृहे प्रापर्णम्—तत्र स्त्रीपुंसभेदादिन्दिरायाः फ़ीरोजागान्धेः पृथगवस्थापनं म् — तत्रेन्दिरायाः पितृष्वस्रा विजयलक्ष्म्या सङ्गमनम् मासांस्तस्याः कारागृहेऽत्रस्थितिस्तदनु शरीरसादवशात् तस्यास्ततो मोक्षः-पुनः स्वास्थ्यलाभे तया पुनरपि स्वदेशकार्यार्थं-्रमात्मनो व्यापारग्म्—महात्मनो गान्धिनस्तस्यास्तत्पितुरन्येषां लक्षशो जनानां च प्रयत्ने न नैदेशिकं शासनं प्रति दवाग्नेरिव प्रसर:--नात्रत्या जनाहिचरमस्माभिः लोकविरोधस्य स्थापयितुं शक्या इति वैदेशिकानां मतेर्जागररणम्—तथापि मिथो CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

विवादो भारतीयेषु जायेतेति वक्राया बुद्धेस्तेषु प्रवृत्तिस्तया च मौहम्मदेषु बुद्धिभेदस्य जननम् ।

एकोनविशः सर्गः

258

तेन मौहम्मदाः पृथक् स्वराष्ट्रमवाञ्छन् यत्र तेषां बहुसंख्या— मुहम्मदालिजिन्ना तेषामत्र विषये नेता—१५ ग्रगस्त १६४७ वर्षे ग्राङ्गलैर्भारतशासनस्य भारतीयेभ्यः समर्पग्गम्—तस्मन्नेव दिने मौहम्मदानां कथनान्नूत्नस्य पाकिस्थानाख्यदेशस्यापि जन्म—पाकि-स्थाने मुहम्मदानुगानामेव भवतु वास इतरधर्मावलिम्बनो भारतमेव यान्त्वित तत्रत्यलोकानां मतिः।

विशः सर्गः

338

तेषां हिन्दून् प्रति बह्वन्याय्याचरणम्—तद्गृहेष्विग्नदानम्—तिद्ध-सनादि च—हिन्दुभिरपि प्रतिचिकीषेद्भिस्तथैवाचरणम्—पाकि-स्थानात्प्राप्तानामिकञ्चनानां नैकेषां शरणार्थिनां स्वगृहमुपेतानां भोज-नादिसर्वविधसंविधानकिमिन्दिरायामि पितृगृहसंविधानकं च— तस्याः सर्वथा तातसुखचिन्ता—ग्रात्मार्थमुच्चतरपदपरिहारः—सुह्-त्प्रेरणया केवलया तया कांग्रेसाध्यक्षपदस्वीकारः सम्यक् तिन्न-विह्वच ।

एकविशः सर्गः

308

पितुः स्वर्लोकगमनम्—कामराजादिप्रयत्नाल् लालबहादुरशास्त्रिशः प्रधानमन्त्रिपदग्रह्गम्—इन्दिरायास्तदा सूचनाप्रसारमन्त्रालयमन्त्रि-ग्णीपदे नियुक्तः—लालबहादुरशास्त्रिग् उपरामः—इन्दिरायाः प्रधानमन्त्रिणीति सर्वानुमत्या वरणम्—जाकिरहुसैनास्यराष्ट्रपतिनिधने कांग्रेसनेतृभिः सञ्जीवरेड् डीत्यास्यस्य नाम्नो राष्ट्रपतिपदार्थं प्रस्तुतिः—उपराष्ट्रपतिना गिरिणा नेदं परम्परानुगुणमिति स्वस्यार्थे तत्पद-प्राप्तौ प्रयत्नः—तस्येन्दिरया समर्थनम्—ग्रदीर्घदिशिभवृं द्वैश्च तदानीन्तनकांग्रेसनेतृत्वं न सम्यङ् निर्वोढं पार्यत इतीन्दिरया नूतनकांग्रेसस्युव नैकिष्टचम् ।

द्वाविशः सर्गः

385

इन्दिरायाः शिशुप्रियत्वम्—राजीवस्य जन्म—तस्य राजीवसंज्ञाया हेतुः—सञ्जयस्य जन्म—ताभ्यां समिमन्दिरायाः समययापनम्— तयोयौवनम्—तयोः स्वयंवृताभ्यां क्रमेगोतालिदेश्यसोनियाशिष्यवंदय- मेनकाभ्यां समं परिगायः—राजीवस्य राहुल इति प्रियङ्केति चापत्ययुगम्—पितुः , सुखसम्पादनायेन्दिरायाः पितं विहाय तद्गृहाश्रयगाम्—तथाऽपि हृदयेन पितचिन्ता—पत्युलोंकसभासदस्यत्वेन
लक्ष्मगापुरतो दिल्लीपुरीसमागमनं सदस्यानां कृते निर्मितेषु गृहेष्वेकतमस्मिन्वासः—काले काले जवाहरलालगृहमुपेत्य पत्न्या पुत्रकाभ्यां
च तस्य सङ्गः, परं भूयांसं कालमेकान्तवास एव, तेन कारीरसादः
—तेन हृद्रोगः—इन्दिरया तदुपचारप्रयत्नः—तस्य कक्मीरान् प्रति
नयनं स्वास्थ्यलाभे च ततः प्रत्यागमनम्—केनचित्कालेन पुनस्तस्य
हृद्रोगास्कन्दो निधनं च ।

त्रयोविशः सर्गः

२३३

गिरिविजयस्त छेतुक एवेति जनैस्तत्प्रभावस्य सम्यक् परिचयस्त इइयत्वं च—पञ्चवर्षशासनानन्तरं पूर्वदिशि महत उपद्रवस्य प्रारम्भः—
पाकिस्थानाङ्गभूते पूर्वंबङ्गे मुजीवस्य नेतृत्वे पिक्चमस्था जना
बङ्गात्समृद्धि हरन्ति मातृभाषां वाङ्गीं चापास्योर्द्भारोपयन्ति तत्रेति
महान् क्षोभः—लोकसभानिर्वाच ने पूर्वंबङ्गीयस्यावामिलीगस्य सर्वंस्मिन् पाकिस्थानदेशे बहुमतम्—परं तदानीन्तनेन तद्राष्ट्रपतिना
यह्याख्येन तस्मै स्वदेशे शासनाप्रदानम्—मार्चमासस्य त्रयोविशे दिने
च रात्रौ सैनिकस्तदाज्ञया तदाक्रमण्यम्, घोरं चजनानां कदनं, कुलस्त्रीणां दूषण्ं, बुद्धिजीविनां विशेषतो निवहंण्मित्यादिकस्यानल्पस्यानिष्टस्याचरणम्—तेन क्षुभिततरौरवामिलीगनेतृभिः पूर्णंस्वातन्त्र्यस्योद्धोषण्म्—जनानां स्वरक्षार्थं भारतागमनम्—शिष्टेस्तत्रस्थैमुंकितवाहिनीत्याख्यां वाहिनीं घटियत्वा पाकिस्थानशासनस्य
प्रतिरोधः—भारतमृपेतानां शरणाध्यनां कोटिसङ्ख्या—पाकिस्थानप्रतिरोधे भारतसाद्यमिति कुशङ्कया यद्यया भारताक्रमण्म्।

चतुर्विशः सर्गः

388

पूर्वस्यां दिशि पश्चिमायां च भीषणः सङ्गरः—तत्र भारतस्य विजयः—लक्षसंख्यैः पाकिस्थानसैन्यैः ढाकापुर्या मैदानाख्ये स्थान म्रात्मसमपँग्रम्—विजयानन्तरं शिमलासम्मेलनम्, तत्रेन्दिरया पाकिस्थानप्रधानमन्त्रिणा भुट्टोऽभिधेन चान्योन्यवातं यैव मिथः सङ्घर्षाणां शमनं भवत्विति सिद्धान्तोपगमः, परस्परेग् विजिताया भुवः प्रत्यपंगं, भारतेन निरुद्धानां लक्षसङ्ख्यानां पाकिस्थानसैनिकानां स्वभुवं प्रति प्रतिप्रेषणं च—उभयोर्देशयोर्वाण्ज्यादिसम्बन्धस्य दूतसम्प्रेषणादेः

सञ्चारादिकस्य च चिरिनरुद्धस्य पुनः प्रारम्भः-शीलङ्कया नेपालदेशेन च पुनहृं द्यतरो मैत्रीसम्बन्धः -- ग्रन्यस्यापि बहुकार्यस्य तच्छासनकाले सम्पन्नता-पोखरगास्थाने परमागुविस्फोटनम्-तस्य लोकंविनाशार्थं न कदापि प्रयोगो भवेदितीन्दिरयाऽऽशङ्कितस्य लोकस्याक्त्रासनम् —सिक्किमदेशस्य भारते विलयः —ग्रार्यभटाख्यस्योप-ग्रहस्य निर्माणं तेन च भुवः परिक्रमः—चतुर्दशन्यासालयानां राष्ट्रा-धिकारे स्थापनम् पञ्चनदराज्यस्य निर्माणं कश्मीरसमस्या-समाधानं --- नांदेयजलसम्बन्धिवसंवादप्रशमनम् -- रूसेन मैत्रीसन्धिः -- एतत्सर्वमुद्दिश्य तात्कालिकराष्ट्रपतिना गिरिगा तस्या भारत--रत्नोपाधिनाऽलङ्करएां—तस्यां साधु शासनमाचरन्त्यामप्यशान्त-चित्तैः कैरचन जनैस्तस्या वृथाऽधिक्षेपः—युद्धादनन्तरं वर्षं वृष्ट्य-भावेन बस्तूनां दुलंभता—तेषां समाजविरोधिभिरतत्त्वैः सञ्चयो मूल्यातिरेकेगा प्रच्छन्नं च विक्रयः—उत्कोचादेः वृत्तपत्रेष्वनर्गलवार्ताप्रचारः—विद्याशालेष्वसंयमः— ग्रनुशासनाभावः —हिंसाप्रवृत्तः —ललितनारायगामिश्रस्य वधः — मुख्यन्यायाधीशस्य प्रयत्नः --- ग्रान्दोलनादिकम् --- ग्रापत्स्थितेः तत्सम्द्वोषादनन्तरं सर्वत्र शान्तिः—षण्णां दलानामवैधत्वोद्धोषः ।

पञ्चिवशः सर्गः

335

श्राणिकोत्कर्षेण विना स्वदेशोन्नतिर्न भवेदिति धियेन्दिरया विश्चिति-सूत्रात्मकस्याणिककार्यक्रमस्योद्धोषण्म्—विश्चतौ सूत्रेषु प्रतिसूत्रं परिचयः—श्रीसञ्जयगान्धेः पञ्चसूत्रात्मकः कार्यक्रमः—ग्रापित्स्थिति-घोषेणोपद्रवादिशान्ति रान्दोलनादिविरितश्च—तेनोद्योगजात उत्पादन-क्षमतावृद्धिः—ग्रापित्स्थितिरनुशासनपर्वेव—गृहहीनेभ्यः सप्तितलक्ष-गृहवितरणं भूमिहीनेभ्यश्च भूमिप्रतिपादनम्—बद्धानां श्रिमकाणां मुक्तिः—वस्तुमूल्यह्नासः—करचोरिकाकृतां तस्करवृत्तिमाश्रितानां च कठोरदण्डो बन्दिगृहेषु निरोधश्च—ग्रस्मद्देशः पुनरिप समृद्धो भवेद्व्या चास्य कीर्तिदिश दिशि प्रसरिवतीन्दिरायाः स्वप्नाः—ते स्वप्नाः फलवन्तो भवन्तु, भूमिः प्रभूतं सस्यं खनिजं च फलतु लोकाश्च सुखानां सम्पूर्णाः समयं गमयन्त्विति प्रार्थना।

काव्यपरिसमाप्तिः

हिन्चनुवादः शुद्धिपत्रम्

२६४

880

## पूर्वपीठिका

: ?:

(वसन्ततिलकावृत्तम्)

यस्या ध्रुवं विविधचारुविचारवीचि-

व्याविलगतो लसित मानसराजहंसः।

या चापि दिव्यधिषणा परिकल्पनाभिः

स्वाभिः करोति धिषणं सुतरामधस्तात् ।।

(उपजातिवृत्तम्)

: ?:

नेत्री जनानां हृदयस्य जेत्री
भेत्त्री रिपूणामिप दुर्मदानाम् ।
सौम्याकृतिः सौम्यगुणाभिगम्या
'यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति' ।।

: ३:

देशो मदीयः सुतरां समृद्धो
भवेदितीच्छा परमा यदीया।
न कोऽपि दीनो न च वा दरिद्रो
न व्याधितो वा न च पीडितः स्यात्।।

: 8:

सर्वेऽत्र सम्भूय सुखं वसन्तु
प्रियं वदन्तु प्रियमाचरन्तु ।
न विग्रहो वा कलहो भवेद्वा
स्याद् भारतं नन्दनतुल्यरूपम् ।।

: X:

इत्येव निध्यानपरा ह्यजस्रं लोकेन सोत्कण्ठमुदीक्षिता च । कृत्स्नं स्वदेशं विनिबध्य सूत्रे याऽभेदरूपे सुतरां चकास्ति ।।

: ६ :

(मालिनीवृत्तम्)

सकलभुवनमध्ये कीर्तितस्पृह्यकीर्ति-निजगुणगणशोभाप्रोल्लसच्चारुरूपा । दिवसकर इवोग्रं स्वं प्रतापं दधाना दिशि दिशि विशदयतां सेन्दिरा स्वामभिख्याम् ।।

: 9:

(उपजातिवृत्तम्)

विशुद्धबुद्धेर्जनताप्रियाया

दिगन्तविश्रान्तयशःकथायाः।

हृद्यं विदुष्याः शुभिमिन्दिराया गीर्वाणवाण्या चरितं ब्रवीमि ॥

: ১ :

(ग्रायीवृत्तम्)

इन्दोवरतुल्यगुणायै भारतदेशस्य प्रधानमन्त्रिपदम् । शोभयमानायै श्रीमत्या इन्दिरायै समर्पयामि पद्येन्दीवरस्रजमिमां प्रणतः ।।

प्रथमः सर्गः

(उपजातिवृत्तम्)

: 3:

पुण्यात्मभिः सेवितमात्मवद्भिः सद्भिः सदाचारविचारवद्भिः । स्वर्गापवर्गस्य निमित्तभूतं प्रयागतीर्थं प्रथितं पृथिव्याम् ।।

: 80:

यदीयमाहात्म्यविमुग्धभावा दिग्म्यो विदिग्म्यः समुपेयिवांसः । प्रक्षाल्य पापं कलिकल्मषोत्थं जना गृहान् स्वान् प्रतियान्ति हृष्टाः ।।

: ११ :

यत्र प्रियस्सङ्गमनान्नदीनामन्वर्थनामा खलु तोयराशिः ।
नेत्रद्वयासेचनकश्चकास्ति
विलक्षणः सङ्गमनामधेयः ॥

: १२ :

 : १३:

यदीयसौन्दर्यहतान्तरङ्गो
यत् कालिदासः कविताविलासः ।
ग्रवर्णयच्छ्लोकचतुष्टयेन
तीर्थं स्वकाव्ये रघुवंशनाम्नि ।।

: 88:

पुण्यानि हृद्यानि च शीतलानि
यदोयतोयानि सुपावनानि ।
स्नानेन चैवाचमनेन चापि
कुर्वन्ति लोकं कृतकृत्यरूपम् ।।

: १% :

तत्रैव तीर्थाधिपतौ वरेण्ये
कश्मीरदेशाभिजनः प्रबुद्धः ।
श्रीमोतिलालाभिधया प्रसिद्धश्चक्रे स्वकीयां वसतिं वदान्यः ।।

: १६ :

कुशाग्रबुद्धचा च परिश्रमेण
चोपार्ज्यं विद्यां विधिशास्त्रगम्याम् ।
न्यायालयेऽसौ विबभौ भृशं प्राड्विवाकरूपेण विदां वरेण्य: ॥

: 29:

ग्रत्यल्पकालेन बभूव तस्य यशो विशुभ्रं प्रथितं पृथिव्याम् । ग्रतः श्रिया तं युयुजे मुदा श्री-'भैवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः' ॥

: 25:

कालेन ऋद्धि परमां गतोऽसौ
दभ्ने मनो रम्यगृहं ग्रहीतुम् ।
सम्प्रेरितोऽसावनयेच्छया च
कस्यापि गौराङ्गजनस्य गेहम् ।।

: 39:

चिक्राय, तद्युक्तमथो च भूमेः खण्डं, रुचि यद् व्यदधान्न तस्य । ग्रतो मनोज्ञं नवमेव गेहं निर्मापयामास मनीषिधुर्यः ।।

: २0:

नूत्नै: कुथैरास्तरणैस्तथा च नूत्नैस्तथाऽऽसन्दिवरैरुपेतम् । पीठैश्च नूत्नैरथ रम्यरूपै-विराजितं नूतनपारिणाह्यैः ॥ : २१:

विस्तारिशोभेन सुपुष्पितेनो-द्यानेन नीराजितमद्वितीयस् । श्रीमोतिलालस्य निरीक्ष्य वेश्म सर्वो जनो विस्मयमाजगाम ।।

: 77:

ग्रानन्दलाभः सुतरां भवेन्नो वासेन सद्धैभवसम्भृतेऽस्मिन् । इत्येव सिश्चन्त्य स मोतिलाल ग्रानन्दपूर्वं भवनं चकार ।।

: २३:

पत्न्या च पुत्रेण च सङ्गतोऽसौ

द्वाभ्यां तथा चापि सुकन्यकाभ्याम् ।
भृत्यैश्च नैकैरथ गुण्यवश्यैरुपेयिवांस्तद् भवनं विपश्चित् ।।

: 38:

जवाहरेति स्वसुतस्य नामाऽदघाद्विचित्रप्रतिभस्य हृद्यम् ।
पुत्रीद्वयस्यापि च नाम तद्वत्
कृष्णेति लक्ष्मीरिति चापि चक्रे ।।

: २४:

लक्ष्म्या स्रभूत्पूर्णतरा समाख्या
युक्ता यदा सा विजयापदेन ।
इत्थं कुटुम्बेन समं सुखेन
श्रीमोतिलालोऽक्षपयत् स्वकालम् ।।

: २६ :
(शालिनीवृत्तम्)
कीर्त्या दीप्रो वाग्विलासेन हृद्यो
वक्त्राम्भोजं रम्यरूपं दधानः ।
स्यातो लोके कोविदाग्रेसरोऽयं
कालं हृष्टो मोतिलालो विनिन्ये ॥

।। इति डा० सत्यव्रतशास्त्रिवरिचते इन्दिरागान्धीचरितमहाकाव्ये प्रथमः सर्गः ।।

द्वितीयः सर्गः

द्वितीयः सर्गः

(उपजातिवृत्तम्)

: 8:

श्रीमोतिलालस्य चिराय कश्चिन्
मुबारकालिः खलु लेखकोऽभूत् ।
सर्वात्मना वश्यतमः सिषेवे
यस्तं प्रियं भक्तिपरीतचेताः ।।

: २:

वार्धक्यमस्मिन् समुपेयिषि स्वभक्ते प्रिये जर्जरदेहयष्टौ ।
रोगैरनेकैः किल कैंसराद्यैग्रंस्ते वराके कृपगो कृशे च ।।

3:

श्रीमोतिलालः करुणाईचेता ग्रानाययत्तं निजगेहमेव । तत्रैव चैकत्र कुटीरकेऽसा-वकल्पयत्तद्वसति वदान्यः ।।

: 8:

मुबारकालिर्बंहुधा व्यचिन्तन्
मनोरथोऽयं मम मृत्युरस्तु ।
जवाहरापत्यमुखारविन्दविलोकनानन्तरमेव न प्राक् ।।

: ሂ :

तज्जातमात्राः किल कन्यकेयं श्रीमोतिलालस्य वचोऽनुरुध्य । धात्र्या तदभ्याशमनायि सद्यो जवाहरापत्यमिति प्रदिष्टा ।।

: ६ :

मान्द्याद् हर्शाविक्लवतावशाच्च पुत्रीमिमां पुत्रममंस्त वृद्धः । भ्रातर्भवान् वर्धत इत्युवाच श्रीमोतिलालं प्रति चापि हृष्टः ।।

: 9:

सम्प्रार्थयामास विभुं ततोऽसा-वायुष्यकामो नवंजातकस्य । हर्षप्रकर्षाप्लुतचेतसा च श्रीमोतिलालं पुनरप्युवाच ।।

5:

जवाहरस्तेऽस्ति यथा सुपुत्रस्तत्पुत्रकोऽप्येष भवेत्तथैव ।
एवं गिरं स्वां समुदीर्य वृद्धो
हर्षाश्रुसिक्ताननशोभनीयः ।।

: 3:

जगाम मूर्च्छाँ, निह किश्चिदन्यत् तस्याभवन्नाम समीहनीयम् । दिनद्वयं वाऽपि दिनत्रयं वा सोऽलब्धसञ्ज्ञो निधनं जगाम ।।

: 20:

पितामही कर्तुमियेष नाम पौत्र्याः स्वसङ्कल्पितमिन्दिरेति । पिता तु तस्याः प्रियदिश्वनीति ववाञ्छ नामापरमेव कर्तुम् ॥

: 22:

तयोर्मिथः प्रादुरभूद्विवादो
दुःखाकरः सर्वजनस्य तत्र ।
स्वरूपराण्या च जवाहरेण
च चिन्तितं यन्न तदन्यथा स्यात् ।।

: १२ :

एवं विचित्रां स्थितिमाकलय्य विवादशान्ति मनसा लषन्ती । ग्रस्या जनन्यद्भुतबुद्धियुक्ता तौ वाचमेतां निजगाद हृद्याम् ।। : १३:

नामद्वयं ताविदयं बिभर्तु
नाम्नी उभे युक्ततरे मते मे।
लोके समाख्याद्वयकेन तावत्
ख्याताऽस्तु कन्येयमनन्यरूपा।।

: 88 :

एवं समाकर्ण्य गिरं तदीयां पितामही चापि पिता च तस्याः । तुष्टान्तरङ्गौ समवर्तिषातां समस्तुवातां च पदुत्वमस्याः ।।

: १४ :

एवं विवादे गमिते प्रशान्ति
लक्ष्मीस्वरूपाऽभिधयेन्दिरेति ।
गौराङ्गयष्टिः प्रियदर्शनात्वात्ख्याता बभूव प्रियदर्शिनीति ।।

: १६ :

न केवलेनैव मुबारकालेगढिन हार्देन शुभाशिषा सा ।
नक्षत्रयोगप्रकटीकृतेन
प्रभुप्रसादेन परिगृहीता ।।

: 20:

इन्दीवराक्षी तनुगात्रयष्टिः सुलोचना चारुतराऽचकासीत् । पितुश्च मातुश्च तया गृहीतं रम्यं स्वरूपं स्वपितामहाच्च ॥

: 25:

श्रीमोतिलालस्य गृहे विशाले तज्जन्महेतुर्न ममौ प्रहर्षः । तस्मिस्तथा तस्य च बन्धुवर्गे तेनोत्सवोऽनन्यसमः प्रवृत्तः ॥

: 39:

पौत्रीमुखं मुग्धतरं विलोक्य श्रीमोतिलालः परमं कृतार्थः । उपायनानां प्रददौ शतानि स्वबन्धुवर्गाय तदीप्सितानि ।।

: 20:

एवं प्रवृत्तो रुचिरोत्सवोऽत्र दिनान्यनेकानि नदृष्टपूर्वः । यत्राशितुं पातुमथो यथेच्छ-मलभ्यताश्चर्यगतेन पुंसा ।।

### : 28:

ग्रनन्तरूपा किल बन्धुपिङ्क्तः प्राप्ता विदिग्म्यश्च तथा च दिग्म्यः । वर्धापनाः स्वाः शुभकामनाश्च श्रीमोतिलालाय ददौ प्रहृष्टा ।।

## : 27:

यद्यप्यभूत्तत्र जनः समोऽपि
तुष्टान्तरङ्गः सुखितश्च भूयः ।
एका पुनः पौत्रमुखं दिदृक्षुः
पितामहीषद्विमनायिताऽभूत् ।।

## : २३:

तामभ्यवोचत् सुविचिन्तितार्थां श्रीमोतिलालो गिरमित्युदाराम् । मैवं शुचे दाः स्वमनः शुभे ! त्वं पुत्री वरा पुत्रशतेभ्य एषा ।।

### : 38:

सत्यं हि तत्कर्मं करिष्यतीयं नान्येन केनाऽपि कृतं पुरा यत् । निशम्य पत्युर्गिरमेवमर्थ्यां स्वचेतसो ग्लानिमसावहासीत् ।। : २४ :

(भुजङ्गप्रयातवृत्तम्)
प्रसन्ना गतग्लानिरेवं मनस्विन्यसौ स्नेहधारां ववर्षाशु तस्याम् ।
श्रीमोतिलालस्य चाऽपि प्रियाऽसावविधष्ट बाला सुखैः सम्परीता ।।

॥ इति डा० सत्यव्रतशास्त्रिवरिचते इन्दिरागान्धीचरितमहाकाब्ये द्वितीयः सर्गः ॥ तृतीयः सर्गः

वृतीयः सर्गः

(भुजङ्गप्रयातवृत्तम्)

: ? :

निभाल्याननं मुग्धमस्या मनोज्ञं

मनो मोतिलालस्य भूयो ननन्द ।

श्रलभ्यः पदार्थो मया कोऽपि लब्धः

सुखं तावदस्यैवमाविर्बभूव ।।

: ?:

कृशाङ्गी तथा काश्चनीं देहयिं दियां विष्या काश्चनीं देहयिं विष्या प्रफुल्लाब्जनेत्रेन्दिराऽसौ । समस्य स्वबन्धोह् दि स्नेहिमिश्रं प्रहर्षप्रकर्षं ववर्षाशु भूयः ।।

: ३:

स्वकान्त्या शरच्चन्द्ररेखेव रम्या व्यविधष्ट सा तन्वती हर्षवृद्धिम् । पितामह्यथास्यै कथा नैकरूपा जगाद प्रशस्ता जगौ चापि हृष्टा ।।

: 8:

श्रनेकानि गीतानि भक्तिस्वरूपाण्यहो ! श्रोत्रयोस्तर्पणानि प्रकामम् ।
पिता चास्यकै पुत्रिकायै निजाया
श्रनेकानि तुष्टो ददौ पुस्तकानि ।।

: ५ :

स्वपौत्र्यं तथा मोतिलालो विचित्रा ग्रनेकाकृतीरापिपत् पुत्रिकाश्च । चिरं क्रीडनं तन्वती याभिरेषा प्रहर्षस्य कोटि परामारुरोह ।।

: ६ :

गृहीते तया मोतिलालादुदारमनस्कत्वमुच्चे रुचिः संस्कृता च ।
पितुश्चापि लब्धे तया पुस्तकेषु
प्रसक्तिः सदा साहसं चाप्रधृष्यम् ॥

9

पितामह्यथास्यै ददौ स्नेहयुक्ता निजे वाङ्मये भक्तिमास्थां हढां च । पुराण्यां तथा संस्कृतौ प्रेमपाकं ददावम्बिका सौकुमार्यं च तस्यै ॥

5:

 : 3:

यदा भारतेऽलब्ध देशे सुरम्ये
जिं कन्यकेयं तदा पारतन्त्र्यम् ।
ग्रभूदत्र, तेनाऽऽस्त चिन्ता समेषां
पराधीनतायां सुखं कस्य वा स्यात् ।।

: 20:

स्वतन्त्रः कथं सम्भवेदेष देशः
कथं च स्वराज्यं भवेदत्र वेति ।
स्वदेशप्रिया हन्त ! तान्तान्तरङ्गा
निजं कालमार्ता विनिन्युः कथिश्वत् ।।

: 22:

ग्रभूत्तत्र कश्चिन्महात्मेतिपूर्वः प्रसिद्धिं गतो गान्धिनामा मनस्वी । प्रियां मातृभूमिं स्वतन्त्रां विधातुं प्रयत्नं परं यः सुधीराततान ।।

: १२:

जनान् भारतीयानसावित्थमूचे
विदेशादुपेता इमे शासका नः।
ग्रवश्यं भवद्भिर्विनिःसारणीयाः
स्वतन्त्रो भवेद्येन देशोऽस्मदीयः।।

## : १३:

निशम्यादसीयां गिरामर्थगुर्वीं
स्वदेशप्रिया लक्षशः कोटिशश्च ।
जनाः सम्प्रवृत्तास्तमेवानुगन्तुं
नदीनां जलं सागराम्भो यथावत् ।।

### : 88 :

महद्वैभवं प्राप्तवान् प्राड्विवाक-स्तथाऽपि स्वदेशे परं प्रेम बिभ्रत् । सुधीर्मोतिलालोऽपि मान्यो जनानां तमेवानुगन्तुं मनः स्वं बबन्ध ।।

# : १4 :

सुतो लब्धविद्यश्च पाश्चात्यदेशे
जवाहर्समाख्यः सुधीस्तस्य चापि ।
तमेवानुगन्तुं हढं निश्चिकाय
स्वदेशस्वंतन्त्रत्वलाभप्रगुन्नः ।।

# : १६ :

विदिग्म्यश्च दिग्म्यश्च लोकाः समायुः प्रसिद्धं तयोर्वेश्म तौ द्रष्टुकामाः । चिरं चापि तेषां सहाम्यामुभाम्यां पितापुत्रकाम्यामवर्तिष्ट चर्चा ।।

: 80:

प्रवृत्ते च चर्चाप्रसङ्गे चिराय
स्वपौत्र्यां भृशं स्नेहभाङ् मोतिलालः ।
निजोत्सङ्ग एवाकरोल्लालयंस्तां
परां निर्वृति प्राप सा चापि तत्स्था ।।

### : 25:

प्रबुद्धाऽपि बाल्यान्न साऽबुद्ध चर्चां धृतः शब्दपूगोऽनयाऽभूत्तु कश्चित् । ग्रमुष्या ग्रभूवन्नहो ! संस्तुतानि शिशुत्वेऽप्यनेकानि तावत् पदानि ।।

### : 38:

भृशं क्रान्तिसत्याग्रहादीनि, तेषां
स्फुटोऽजायतार्थोऽपि कालक्रमेगा ।
वयोवृद्धितो ज्ञानवृद्धिभवेदित्युदारो विचारो विपश्चिज्जनानाम ।।

: 20:

कथं देशकार्ये प्रवृत्यं मयेति
चिरं संस्थिता चिन्तयामास बाला ।
स्वदेशस्वतन्त्रत्ववाञ्छा प्रकामं
तदा सम्प्रवृत्ताऽभवन्मानसेऽस्याः

: २१:

गृहे नापरो बाल ग्रासीदितीयं न शक्ताऽभवत्साहचर्याप्तयेऽस्य । चिराय स्थितैकाकिनी क्रीडनैः स्वैः कथश्चित्स्वकं कालमेषा निनाय ।।

: २२ :

कदाचित्पितुः पुस्तकागारमध्ये स्थिताऽध्येष्ट रुच्यान्यथो पुस्तकानि । ग्रभूवन् पुनः कानिचित्तत्र चापि विशिष्टोऽभियोगोऽभवद्येष्वमुष्याः ।।

: २३:

ग्रथैवंविधेष्वेकमासीद्विशिष्ट-तरां मानसेऽस्या व्यतानीद्वचि यत्। कथा तत्र या वर्णिताऽभूदियं तां निपाठं निपाठं परां तृप्तिमापत्।।

: 28:

विचित्रा पुरा जोनफार्केतिनाम्नी
बभूव प्रसिद्धा शुभा कन्यकैका।
स्वतन्त्रं विधातुं निजं फ्रांसराष्ट्रं
मुदा या जुहाव स्वमग्नौ समिद्धे।

तृतीयः सर्गः

(ग्रनुष्टुब्वृत्तम्)

: २४ :

मुग्धा ग्रामीणकन्या सा कदाचिदश्रुणोद् गिरः। ग्राकाशात्प्रेरयन्तीस्तां स्वस्य देशस्य मुक्तये।।

शि डा॰सत्यव्रतशास्त्रिवरिचतेइन्दिरागान्धीचरितमहाकाव्येतृतीयः सर्गः ॥

चतुर्थः सर्गः

चतुर्थः सर्गः

(ग्रनुष्टुब्वृत्तम्)

: 8:

तुरङ्गमं समारुह्य कवचं परिधाय च । नेतृत्वमाचरन्तोयं जनान् उच्चैरबोधयत् ॥

#### : ?:

स्राङ्ग्लैराक्रान्तमस्त्यद्य नो राष्ट्रं फ्रांसनामकम् । सन्देशं लब्धवत्यस्मि प्रभोरस्य विमुक्तये ॥

#### 3:

प्रहसन्तो न वाक्येऽस्या जनाः पूर्वं विशश्वसुः । परं केनाऽपि कालेन परं विश्वासमाययुः ॥

#### : 8:

तां च कन्यां पुरस्कृत्य सर्वे ते फांसदेशजाः । आङ्ग्लान् उत्सार्यं देशं स्वं प्रियं स्वातन्त्र्यमापिपन् ॥

#### : X :

वीरकन्या तु सा हन्त ! रिपूणां वशमागता । ते च तां शूलमारोप्य तदघोऽग्निमदीपयन् ॥

### : ६ :

यत्र सा दोप्तवदना कृतकार्या मनस्विनी । भस्मशेषा बभूवाथ पुण्याँ ल्लोकाञ्जगाम च ॥

#### : 9:

जोनफार्केतिनाम्न्या यत्कृतं कर्म विलक्षणम् । किं तत्कर्तुमनीशास्मि देशो मेऽपि प्रियो मतः ॥

#### 5

इत्येवं नैकधा बाला प्रियदिशन्यचिन्तयत् । बुद्धिवैभवमेतस्या वयसो ह्यत्यरिच्यत ॥

#### : 3:

एकदा धात्र्यपश्यत्तां मीलिताक्षियुगां शुभाम । स्तम्भमेकं समाश्रित्य बाहुभ्यां परिवेष्टितम् ॥

# : 20:

स्थितामव्यक्तवचनां शूलारोहणमुद्रया। श्रनुकुर्वतीं वीरकन्यां जोनफार्केतिनामिकाम्।।

### : 88:

भास्वरो मुखवर्णोऽस्याः सुतरां पर्यलक्ष्यत । पद्युगं शिखिनो ज्वाला विशन्तीरिव साऽन्वभूत् ॥

### : १२:

दृष्टा धात्र्या स्थितावस्यां ललज्जे बालिका भृशम्। न च कस्मैचनाचष्ट धात्री तच्चेष्टितं प्रिया।।

### : १३ :

यथा यथा व्यतीयाय कालो, लोकस्तथा तथा। भारतीयो हढास्थः सन् स्वातन्त्र्यायोदयुज्यत ॥

### : 88 :

स्रान्दोलनादिकं चापि भूयस्तत्र चकार सः। प्रदर्शनानि नैकानि समायोजयतापि च।।

### : १4 :

शासित्राज्ञामनादृत्य सत्याग्रहपरायणाः । जना रोषं विवन्नुः स्वं शतशोऽथ सहस्रशः ॥

### : १६ :

शासनं परदेश्यानां विद्रोहस्य प्रशान्तये । तान् सत्याग्रहिणः सर्वान् पशुताडमताडयत् ॥

### : 20:

रक्तोष्णीषाश्च ये तत्र नियुक्ता रक्षणे वशाः। दण्डैस्ते गुलिकाभिश्च तानष्टनन् नृपिशाचकाः॥

#### : 25:

भ्रानन्दभवनाद्याताः सत्याग्रहपरायणाः । नैके रक्षिभिराबालं बहुशः सम्प्रताडिताः ॥

# : 38 :

तद् दृष्ट्वा बालिका ह्येषा सुतरां मन्युमाविशत् । ग्रहो ! दौरात्म्यमेतेषामिति कष्टं च साऽन्वभूत् ॥

# : 20:

तत्कष्टं क्रीडने तस्याः सुतरां पर्यलक्ष्यत । बालानां हि मनोभावा बलादाविर्भवन्त्यहो ! ॥

# : 28:

तस्याः क्रीडनकेष्वासन् पुत्रिकाष्टिनधातुजाः । सत्याग्रहाणां काश्चन रक्षिणां चापि काश्चन ॥

## : 27:

त्राकृतीर्दधिरे चित्राः, तत्रैषा तासु बालिका । सत्याग्रहाकृतीस्तावदेकत्र निदधे बुधा ॥

#### : २३:

रक्ष्याकृतीरथान्यत्र, क्रीडा तस्या बभूव सा । तत्पश्चाच्च तयोयुर्द्धं तुमुलं सा ह्यचीकरत् ॥

### : 28:

युद्धे च तुमुले वृत्ते टिनसङ्घर्षसस्वने । रिक्षरूपा जिताः सर्वा निपेतुर्भुवि पुत्रिकाः ।।

### : २४ :

सत्याग्रहिस्वरूपिण्यः स्थितास्तासु विरेजिरे । करे निजे ध्वजान्नैकांस्त्रिरागान् दधतीः शुभाः ॥

: २६ :

(ग्रायांवृत्तम्)

भारतमाता जयतु जयतु च हिन्दुभिर्मुसलिमस्नेहः। जयतु महात्मा गान्धीत्येवं सोदवोचत्स्वरेण तारेण।।

: 20:

(अनुष्टुब्वृत्तम्)

सत्याग्रहपुत्रिकाणां जयमेतं निरीक्ष्य सा । हर्षध्वनि चकारोच्चै: करष्ट्वनिमथापि च ।।

: 25:

एवमस्याः प्रबुद्धाया युगधर्मप्रभावतः । क्रीडनेऽपि स्वतन्त्रत्वसङ्घर्षः पर्यलक्ष्यत ॥

: 38 :

(उपजातिवृत्तम्)

एवंविधेषु खलु रुच्यतरेषु सक्ता बालाऽप्यबालमितवैभवशालिनी सा। देशानुरागिपशुनेषु विलक्षरोषु कालं निनाय सुखिता निजखेलनेषु।। ॥ इति डा॰ सत्यवतशास्त्रिवरिचते इन्दिरागान्धीचरितमहाकाव्ये चतुर्थः सर्गः॥ पञ्चमः सर्गः

पञ्चमः सर्गः

(वैतालीय (सुन्दरी) वृत्तम्)

? :

म्रथ जन्म यदाऽभवच्छुभमदसीयं विविधास्तदाऽभवन् ।
घटना घटनापटोविधेविविधं चेष्टितमत्र लक्ष्यते ॥

: ?:

ननु शान्तिमयात्तदा किलाप्रतिमो दारुणविश्वसङ्गरः ।
विपुले रशियाऽभिषेऽभवत्
तुमुला क्रान्तिरथो भुवोंऽशके ॥

: 3:

इति वृत्तयुगप्रभावितः
प्रथितोऽस्या जगतीतले पिता ।
ग्रगमद् बहुशो निजां प्रियां
विपुलां मातृभुवं विदां वरः ॥

: 8:

परितो निजतेजसो ह्यसौ
वलयं नेत्ररसायनं दधत् ।
स्वयमेव निनाय हक्पथं
निजदेशेऽवृतदत्र यत्तदा ॥

: 4:

ब्रिटिशाभिधशासकाः शठाः
पशुमारममारयंस्तदा ।
निजदेशगतानिति क्रुधा
हृदयं भिन्नमिवाभवद् द्विधा ॥

: ६ :

ग्रथ रोषमुपागतः सुधीः
प्रतिकारं खलु तस्य चिन्तयन् ।
क्षणमात्रमभून्न सक्षण
उरगो बद्ध इवाबभौ तथा ॥

: 9:

निजचेतिस निश्चिकाय स प्रतिरोधं, स तदीप्सितोऽभवत् । जनविप्रियमाचरत्कथं बत ! सह्यं भुवि शासनं भवेत् ॥

: 5:

समयेऽभवदत्र दारुणं किल वृत्तं मनसो विदारणम् । जलियांवलनामकेऽन्तरे गुलिकाभिनिहताः स्वदेशजाः ॥ : 3:

ग्रिधिगत्य तु वैशसस्य तद्
ग्रितिदुःखाकरवृत्तमात्मनः ।
हृदयेऽनलिमद्धमन्वभूज्
जनतानेतृवरो जवाहरः ॥

: 20:

दिवसे दिवसे च स प्रियो

निजलोकं निजगाद कोविद: ।

ग्रियि ! शासनमाततायि भो:

सहते क्रूरिमदं भवान कथम ? ।।

: 88 :

निजजन्मभुवः पराभवो न मनो दारयते कथं नु वः ? । जननी निजजन्मभूर्मता न विषह्यः खलु तत्पराभवः ॥

ः १२ : इति तस्य गिरं गरीयसीं श्रुतिकर्मीकृतवाननेकशः । श्रुनुगन्तुमियेष चेतसा दृढबद्धेन तमेव सज्जनः ॥ : १३ :

ग्रथ यत्र ययावसौ पुन-र्जनपिंक्तः सुतरां तमन्वयात् । प्रसृता दश दिश्च निर्मला जलधारा इव निम्नगापयः ॥

: 88 :

ग्रितिशुभ्रं यश ग्रानने वहनितगौरत्विमिषेण बुद्धिमान् ।
स्वजनस्य जनस्य भूयसाऽजनयत्प्रीतिमलौकिकीमसौ ॥

: १४ :

म्रतिभूमिमुपेतवान् स्थितः
परितोऽमुं खलु तेजसां चयः ।
प्रखरातपवान् यथांऽशुमान्
प्रविषद्योऽधिकृतैरलक्ष्यत ॥

: १६ :

मनसाम्युपगत्य तद्गिरं शतशक्वैव जनाः सहस्रशः। बलवद् व्यदघुविदेशिनां प्रतिरोधं निजदेशभक्तितः॥ : 29:

प्रतिवासरमेव ते सभा व्यदधुस्तत्र च तान् व्यगर्हयन् । त्रिटिशान्, वचनं तदप्रियं महता कण्ठरवेण चावदन् ॥

: 25:

समुपेत्य च पण्यवीथिका लघुसङ्घाः प्रतिवासरं हढाः । बहुधाऽऽपणिकानवारय-न्नथ वैदेशिकपण्यविक्रयात् ॥

: 38 :

यदि नोऽभ्युपयन्ति सद्वचो न भवन्तः, स्थितिरत्र नो भवेत्। इति वाचमुदीर्यं ते दृढां नहि ताभ्यः कथमप्यपाययुः॥

: 20:

निह केवलमेतदेव ते
व्यद्धः कर्म विलक्षणं जनाः ।
इतरा बहुर्चीचता ग्रिप
स्थिरबुद्ध्याऽकृषत क्रियाः प्रियाः ।।

: २१:

सुदृढानि विदेशजानि च नववासांस्यनलाय ते ददुः । निमिषेण गतः प्रदीप्तता-मनलस्तानि च भस्मसाद् व्यधात् ।।

: २२ :

इति कृत्यविधौ स्वदेशिनां सकुटुम्बः स हि मूर्धनि स्थितः । जननेतृवरो जवाहरो हृदये स्फूर्तिमधादलौकिकीम् ॥

: २३:

कमला सहधर्मचारिणी सुतरामेतमनुव्रताऽभवत् । कृशतां वपुषो दधत्यपि बहुकष्टान्यसहिष्ट सा दृढा ॥

: 28:

जननी च जरां गता भृशं

हढसङ्कल्पवती तमन्वयात्।

स्वसृयुग्ममथो तथैव च

निजसोदर्यविधि गतं बभौ।।

ः २४ :
(उपजातिवृत्तम्)
एवं स्वदेशार्थमभूत् स्वकीयः
समर्पितो नेहरुवंशजातैः ।
ग्रर्थश्च कायश्च तथा च कालो
मनस्विनां स्वं नहि किश्चिदस्ति ॥

श इति डा० सत्यव्रतशास्त्रिवरचिते इन्दिरागान्धीचरितमहाकाब्ये पञ्चमः सर्ग ।। षष्ठः सर्गः

(उपजातिवृत्तम्)

? :

वैदेशिका वीक्ष्य विवृद्धमन्यून् उदात्तसत्त्वानथ भारतीयान् । ग्रस्वस्थचित्ता बलवद् बभूवुः पादाहताशीविषतुल्यरूपाः ।।

: ? :

श्रस्माकमेभ्यः कथमस्तु मुक्तिः
कथं च शक्याः प्रतिरोद्धुमेते ।
इत्येव चिन्ताकवलीकृतास्ते
कालं कथंचित् क्षपयाम्बभूद्यः ।।

: 3:

शङ्कापरीता बहु चिन्तयित्वा निश्चिक्युरेवं खलु ते नृशंसाः । ग्रपाकृताः स्युर्येदि नेतृवर्या एभ्यो भवेत्सिद्धमभीप्सितं नः ॥

: 8:

गोपालहीना इव गोवृषाः स्यु-र्हीना इमे नेतृवरैः स्वकीयैः । इत्येव निश्चित्य निचिक्षिपुस्ते कारागृहे नेतृवरानमीषाम् ॥ : X :

श्रीमोतिलालश्च जवाहरश्च द्वावप्यभूतां जननेतृवर्यौ । ग्रतः प्रियौ सर्वजनस्य मान्यौ तावप्यनैषुः किल बन्दिगेहम् ।।

: ६ :

श्रानन्दनाम प्रथितं पृथिव्यां विलक्षणं यद् भवनं विरेजे । श्रासीत्तदानन्दविहीनमेव विच्छायमेवापि च शून्यमेव ।।

: 9:

चन्द्रे यथा कान्तियुतेऽपयाते सूर्ये प्रदीप्ते च गतेऽन्यलोकम् । दशा भवेद्या गगनस्य हन्त ! सैवाभवत् तद्भवनस्य तावत् ॥

5:

नैवाऽगमच्छ्रोत्रयुगं तदानीं श्रीमोतिलालस्य शुभोऽट्टहासः । .
न वा तदालक्ष्यत भव्यमूर्तिर्जवाहरश्चिन्तनदत्तचित्तः ।।

: 3:

न तज्जनाकीर्णमभूत्तदानीं न वा नवाऽजायत तत्र चर्चा । शून्यं जनस्थानिमवाबभौ तत् स्त्रीलोकनाथं भवनं तदानीम् ॥

: 90:

वीरद्वये बन्दिगृहं गतेऽपि पर्याकुलत्वं हृदये गतेऽपि । न स्त्रीजनस्तत्र जहौ स्वधैयँ स्वदेशरक्षाहढबद्धबुद्धिः ।।

: ११ :

मनस्विनां तावदुपोढसत्त्वो विपत्सु मग्नोऽप्यसुखस्थितोऽपि । न स्त्रीजनः प्राकृतवत्कदाचिच् चेष्टेत शैलप्रतिमस्वभावः ।।

: 8.5:

श्रतो गते बन्दिगृहं स्वबन्धुयुग्मेऽपि तत्कार्यविधौ प्रसक्तः ।

स स्त्रीजनोऽभूत्, नहि किश्चिदन्यत्
कर्तव्यमासीत् खलु तस्य काम्यम् ।।

: १३:

दिने दिनेऽसौ विपणि प्रपद्य वैदेश्यपण्यक्रयविक्रयाभ्यास् । निवारयामापणिकान्बभूव सभाश्च गोष्ठीश्च चकार नैका: ।।

: 88 :

श्रोजस्विनीं वाचमथापि तासु देशस्वतन्त्रत्वपरां जगाद । विद्यालयांश्चापि गतो ह्यनेकान् विदेशिशिक्षापरिहारकामः ।।

: १4 :

तद्द्वारि बद्धस्थितिको हढास्थः प्राबूबुधच्छात्रगणान् समेतान् । दास्याय भो ! तूनिमयं भवेद्वो विद्येति तां किं समुपार्जयध्वम् ? ।।

: १६:

प्रातर्गृ हान् सम्प्रविहाय यातः स्थानान्यनेकानि कृतश्रमश्च । प्रत्याययौ स्त्रीजन एष सायम् ग्रभूदथास्याह्निकमेतदेव ।। : 80:

एकािकनी बन्धुजनैर्विहीना कन्येन्दिराऽहः खलु सर्वमेव । यथाकथश्चित्समयं स्वकीयं निनाय नातिप्रमना गृहे स्वे ॥

: 25:

पितामहीं चापि निरीक्ष्य चाम्बां पितृष्वसारौ च विवृद्धसत्त्वाः । वासो वसाना पुरुषानुकूलं कन्यैषकेयेष तदेव धर्तुम् ॥

: 39:

खादीतिनाम्ना प्रथितेन तावत् साधारगोनैव कृतं पटेन । सा प्रावृतान् वीक्ष्य समान् स्वबन्ध्रन् तद्धारणे ह्येव मनो बबन्ध ॥

: 20:

पुंवेषधारी ललनाजनोऽस्ति
सत्यं भृशं स्फूर्तिकरो जनानाम् ।
ग्रतः स्वयंसेवकवत् प्रतीता
पुंवेषधृत्स्यामिति सा चकाङ्क्ष ॥

: 38:

तद्वेषधृच्चापि भृशं प्रतीता नानाविधैर्दिव्यगुणैरुपेता । बालाऽप्यबालेव विवृद्धसत्त्वा कुशाग्रधीः स्फूर्तिमती प्रदीप्ता ॥

: २२ :

निजाम्बया गन्तुमियेष साकं तत्रैव सा गच्छति यत्र सा स्म । बालेति तस्या गमनं परन्तु नारोचयत् स्वेन समं सुधी: सा ।।

: २३:

तेनाऽतिदूनाऽतिकृशाङ्गयष्टि-रेकािकनी ग्रीष्मऋतोरहािन । दीर्घातिदीर्घाण्यतिदीर्घहिष्टि-रिनाय सा दीर्घतरे गृहे स्वे ॥

: 28:

ययावसौ क्लान्ततरा कदाचिद्
ग्रन्थालयं स्वस्य पितुर्विशालम् ।
ग्रन्थाननेकांश्च समध्यगीष्ट
ततः प्रबुद्धा स्ववयोऽनुरूपान् ॥

: २४ : (रथोद्धतावृत्तम्) ग्रन्थपाठिनरता यदा च सा श्रान्तिलेशिमव कश्चिदन्वभूत् । तं विनोदियतुमेव कन्यका क्रीडने निजमनो बबन्ध सा ॥

> ।। इति डा॰ सत्यव्यतशास्त्रिवरिचते इन्विरागान्धीचरितभहाकाक्ये षष्ठः सर्गः ॥

. सप्तमः सर्गः

सप्तमः सर्गः

(रथोद्धतावृत्तम्)

2:

गान्धिनामकमहात्मना कदा
सङ्गतेयमभवत् कुमारिका ।
नैव तत्स्मृतिपथेऽवभासते
दूरवृत्तमिव चैव भासते ।।

: ?:

यत्नतोऽपि नहि स शुभः क्षणस्तत्स्मृतौ स्फुरित यत्र सङ्गतः।
गान्धिनामकजनाधिनायको
लोकसङ्ग्रहपरायणस्तया।।

: ३:

शैशवे वयसि संस्थिता चतु-हीयणी स्विपतृसङ्गतेन्दिरा। साभ्रमत्यभिधया श्रुते यया-वाश्रमेऽतिरमणीयरूपिणि।।

: 8:

तत्र चाप्यथ महात्मनो मनोमोहकैर्ह् तमना वचोभरैः ।
क्लेशजातमपि कन्यका ह्यसौ
नैव हन्त ! मृदुगात्र्यमन्यत ।।

: X :

प्रातरेव शयनं विहाय सा साभ्रमत्यभिधनिम्नगातटे । सङ्गतेतरजनैः समं जगौ प्रार्थनादिवचनानि कन्यका ॥

: ६ :

ग्राश्रमस्थितजनान्ददर्श तत्-तिक्रियासु निरताञ् शिशुश्च सा । भोजनादिपचनं प्रकुर्वतो भूमिमार्जनपरांस्तपस्विनः ॥

: 9:

वीक्ष्य तान् प्रमुदितेन्दिरा सुधीः
कर्तुमैच्छदिखलाः स्वयं क्रियाः ।
कष्टजातमिष् साऽन्वभूद् ध्रुवं
नूतनत्ववशतो विनोदकृत् ।।

: 5

किश्चदेव समयं विनीय तद्-ग्राश्चमे रसमयं मनोहरे। इन्दिरा स्विपतृसङ्गता मही-मण्डनं निजगृहं न्यवर्तत ।। : 3:

तत्समागतवती च कन्यका
किञ्चिदन्यदिव सन्ददर्श सा।
तत्क्षणे प्रविबभौ स्वतन्त्रतासङ्गरः प्रतिदिनं प्रवृद्धिमान्।।

: 20:

वस्तुजातिमह यत्स्वदेशजं ग्राह्ममस्तु सुतरां तदेव नः । वर्जनीयमथ यत्तदन्यथे-त्येवमास्त जनदर्शनं तदा ॥

: ११ :

तद्वशाच्च जनताऽक्षिपत् स्वयं वस्त्रजातमनले विदेशजम् । सोऽपि तत्र निमिषेण तद् व्यधाद् दीपितोऽतितरकां च भस्मसात् ॥

: १२ :

एकदा परिददर्श कन्यको-द्यानभित्तिबहिरात्मवेश्मिन । वस्त्रजातपरिवर्धितं भृशं -दोपितं च निशि जातवेदसम् ॥ : १३:

तं निरीक्ष्य गगनस्पृशं त्विषा
भासयन्तमभितो दिगन्तरस् ।
कन्यका बलवदभ्यभूयत
कत्समीपगमनेच्छया शुभा ।।

: 88 :

ग्राविकाङ्क्षमिप सा ववाञ्छ च निततुं तमभितो हुताशनम् । तित्पता तु न हि तद्धिताकुलो ऽपत्यवत्सलतयाऽन्वमन्यत ।।

: १५ :

ग्राह चापि दृढवागिमामसौ याहि, शेष्व, ननु माऽस्तु ते चिरम् । काल्यमेव शयनं विदां वराः शैशवे वयसि शोभनं विदुः ॥

: १६:

तातपादवचनं निशम्य सा तूर्णमेव शयनं समाश्रयत् । स्वेप्सितार्थविनिवारणं यतः सा बभूव विमनायिता ततः ।। : 20:

मित्पता किमिति मत्स्पृहािममां नैव हन्त ! कलयाऽप्यमन्यत । इत्यभून्मनिस तद्व्यथा भृशा बालका ग्रिप सुसूक्ष्मवेदिन: ।।

: १5:

किन्तु तातमभिलक्ष्य तद्भुषा नैव कालमितमात्रमास्थिता । सा प्रियाऽस्य बलवद्यथाऽभवत् सोऽपि तावदभवच्च तित्रयः ॥

: 38:

वृत्तमेतदनु तित्पता यदा
बिन्दिवेश्मिन निपातितोऽभवत् ।
भूयसीमियमयाद्वचथां तदा
स्वाङ्गुलीषु च दिनान्यजीगणत् ।।

: 20:

तित्पता खलु ततः पृथक्कृतो न क्षणं समभवत्स सक्षणः । पुत्रिकाविरहितः पिता कथं शान्तिमेतु धृतिसंयुतोऽपि सन् ।। : 28:

एकदा प्रति च बन्दिवेश्मतः
प्राहिणोत्स्वतनयां स पत्रकम् ।
ग्रन्वयुङ्क्त च सुते ! कथं न्वभात्
कालिकातगतपक्षिवेश्म ते ।।

: 22:

ग्राह चापि कुरु मद्गिरा ध्रुवम् ग्रक्षरग्रहणमस्तु ते द्रुतम् । पत्रकाणि पठितुं भवेर्मम त्वं क्षमेत्यभिलषामि पुत्रिके ! ।।

२३:

द्रष्टुमत्र समुपेहि मां शुभे !
त्वन्मुखाब्जपरिदर्शनोत्सुकम् ।
न प्रियं खलु भवेन्ममाधिकं
सङ्गमात्तव मदीप्सिताच्चिरम् ।।

(स्वागतावृत्तम्)

: 38:

तातवाक्यमथ सा प्रतिपद्य विकास स्वत्य विकास स्वत्य प्रतिपन्ना ।
तामवेक्ष्य जनकः स्वकमेकं
मित्रमाह वच एवममुख्याः ।।

: २४ :

इन्दिराऽतिकृशगात्रतया मे
पाण्डुवर्णमुखकान्तितया च ।
मानसीं प्रवितनोति विशिष्टामन्यचिन्तनपराङ्मुखचिन्ताम् ।।

: २६ : . `

शिक्षणं खलु भवेत्कथमस्या इत्यभून्मनिस तस्य वितर्कः । साधुशिक्षितजना भुवि सत्यं लोकलोचनमुदं जनयन्ति ।।

: 20:

कालमेवमनयत्स सुखेन लोकहारिचरितो जनकोऽस्याः। ताहशा भुवि जना न कदापि प्राकृता इव शुचं गणयेयुः॥

शिव शिव्सत्यव्रतशास्त्रिविरचितेइन्दिरागान्धीचरितमहाकाव्येसप्तमः सर्गः ॥

अष्टमः सर्गः

ग्रष्टमः 'सर्गः

(उपजातिवृत्तम्)

: 8:

ग्रथैकदा बुद्धिमतीन्दिरेयं कांग्रेसलोकान्निजदेशकार्ये । रतानवालोक्य तथैव तूणं चेष्टाविधौ मानसमाबबन्ध ॥

: ?:

कांग्रेसनाम्नः सदसः सदस्य-भूता विधास्याम्यहमेवमेव । स्वदेशसेवामिति बद्धभावा स्वसद्मनः सन्निहितं नवस्य ।।

: ३ :

स्वराज्यपूर्वं भवनं जगत्यामित्येवमाख्यां गतवत्पुराणम्।
श्रीमोतिलालेन पितामहेन
स्वयं स्वदेशाय मुदा प्रदत्तम्।।

: 8:

कांग्रेसनाम्नः सदसः शुभस्य प्रधानकार्यालयमद्वितीयम् । सदस्यतां तत्सदसो लषन्ती बाला विशालं मुदिताऽऽससाद ॥ X:

ददर्श चात्र ह्यधिकारिणं सा सम्प्रार्थयामास सदस्यतां च । कांग्रेसनाम्नः सदसः शुभस्य पुत्रीन्दिरा नाम जवाहरस्य ॥

ξ:

श्रल्पं वयस्ते ननु गच्छ मुग्धे ! न त्वाहशा द्वादशवर्षदेश्याः । बालाः क्षमा श्रस्य सदस्यताया इत्येवमाहाधिकृतः स तां स्म ।।

: 9:

विशेऽत्र वर्षेऽस्ति सदस्यताप्तिरष्टादशे वा खलु सम्भवेत्सा ।
जनस्य तावद्वयसः स्थितस्येत्येवास्ति बाले ! नियमोऽत्र क्लृप्तः ॥

: 5:

साऽऽकर्ण्यं तस्याधिकृतस्य वाचं स्वेच्छाविघातेन मनाग् विषण्णा । भवन्तमेताऽस्मि पुनस्तथैव पड्हायनानन्तरिमत्युवाच ॥

: 3:

सिश्चन्तयामास च दीर्घमेवा-लब्धप्रवेशाः कथमेव हन्त ! कांग्रेसनाम्ना सदिस प्रसिद्धे बालाः स्वदेशस्य हितं विदध्युः ॥

: 20:

सिश्चिन्तयन्त्याः खलु मानसेऽस्या नूत्नः शुभः प्रादुरभूद्विचारः । बालाः स्वयं स्वं रचयन्तु नूत्नं सदः प्रकुर्वन्तु च देशकृत्यम् ।।

: ?? :

सिश्चन्तनैनेव शुभेन पट्वी सम्प्रेरिता साऽतिकृशाङ्गयष्टिः । श्रायोजने बालसभस्य तावन् मनोऽविलम्बं हढमाबबन्ध ॥

: १२ :

श्रकालहीनं मतमेतदस्याः प्रयागराजे नगरे प्रसिद्धम् । बालाः स्वकं सङ्घटयन्ति नूत्नं कांग्रेसमित्यास्त जनो विलक्षः ॥ : १३:

निजान् वयस्यान् प्रतिवेशिनश्च साऽबोधयत्स्वं मतमाशु तेऽपि । ग्रन्यान् वयस्यान् समचक्षत स्वां-स्ते चाप्यथान्यानवदन् प्रहृष्टाः ॥

: 88 :

ग्रहो ! विचित्रा मितिरिन्दिराया ययाऽस्मदीयं सद ग्राविरेति । इत्थं प्रशंसन्त इमां समेऽिप बालाः समेताः सुविनिश्चितेऽिह्न ।।

: १4 :

विद्यालयान् स्वान् प्रविहाय तूणं ते श्रोतुकामा वच इन्दिरायाः । किन्न्वद्य सा वक्ष्यति नेहरूणां कुले प्रजातेति कुतूहलेन ।।

: १६ :

नियन्त्रणं तेषु बभूव नेति
सांराविणं ते महदेव चक्रुः।
उदीरितं यत्नत इन्दिराया
वचोऽपि सम्यग् जगृहुर्न ते च।।

: 20:

सूक्ष्मो ध्वनिर्दूरतरं कथं नु यायाच्च गृह्णन्तु च तं कथं नु । बालाः समेता इति चिन्तयाऽसा-वृपायसन्दर्शनकामुकाऽभूत् ।।

: 25:

एको हढाङ्गोऽभवदत्र बालो विमुक्तकण्ठस्तमयोजयत्सा । वाचो निजायाः खलु सङ्क्रमाय सोऽप्याख्यदन्यं स परं क्रमेण ॥

: 38 :

एवं समैरर्थ्यमिदं वचोऽस्या बालैः समासीत्सुकरं ग्रहीतुम् । द्रध्वनिक्षेपणयन्त्रकार्य-मेवं वितेने कुशलैः कुमारैः ।।

: 20:

कृत्यानि तावत्सुतरां कठोराण्युपायसाध्यानि भवेयुरेव ।
नोद्योगमात्रं फलसिद्धिहेतुस्तत्रास्त्युपायोऽपि समेषणीय: ।।

: 38:

एतेन तावत्स्फुरितेन सद्य
उपायवर्येण समे कुमाराः।
जवाहरस्य प्रियपुत्रिकाया
अलप्सतार्थ्यं वच इन्दिरायाः।।

: २२ :

यदा वचः कर्णगतं बभूव तस्याः कुमार्या ग्रभवत्तदैव । सांराविणं शान्तिमुपेतमस्याः शान्तिः पदं चेतसि च न्यधत्त ।।

: २३ :

बालैस्तु यद्यत्करणीयमास्त न्यक्षेण तत्तत्सकलं जगाद । सूक्ष्मेण बाला प्रतिभाविलासे-नात्यद्भुतं कार्यमसौ चकार ।। (ग्रार्यावृत्तम्)

: 38 :

इत्थं घटियत्वासौ बालानां नूत्नसङ्घटनम् । ग्रनवाप्तकांग्रेससदस्यताकाऽपि यावच्छिक्ति देशकार्यमकरोत् ।।

: २४ :

तामनुगताश्च बालास्तस्या उक्ति प्रमाणयन्तो हि ।
विधिना स्वेन व्यद्धः
साहाय्यं ज्येष्ठवर्गस्य ॥

॥ इति डा॰ सत्यन्नतशास्त्रिवरचिते इन्दिरागान्धीचरितमहाकाव्ये-ऽष्टमः सर्गः ॥ नवमः सर्गः

नवमः सर्गः

(ग्रायवृत्तम्)

8:

ते सन्देशं निन्युः
स्थानात्स्थानान्तरं त्वरितम् ।
बाला इति कृत्वैवाधिकृतैस्पेक्षिताः सन्तः ॥

?:

क्वचन क्रीडनसक्ताः सप्ताष्टास्ते भृशं निपुणाः । संवादं श्रुतवन्तो रक्षिजनैर्मिथः कृतं स्वैरम् ।।

: ३ :

तस्याभिप्रायं द्राग्
बुद्ध्वा कुशलाः स्वके कृत्ये।
कार्यमनन्तरकृत्यं
ते सम्यङ् निश्चिक्युराश्वेव॥

: 8:

संवादे बहुधा ते
रिक्षजना अशिङ्किता जगदुः ।
सम्भवि कस्य ग्रहणं
कस्मिन्नहिन वा च तद् भविता ।।

: X :

तच्छ्रुत्वा ते सर्वथोपेक्षिता रक्षिभिर्वालाः। तत्स्थानासन्नस्था विदितरहस्यास्ततोऽपययुः॥

: ६ :

यस्य ग्रहणं पुंस-श्चिन्तितमभूदिधकृतैः पुम्भः। त्वरया परयोपेता निभृतं तं ते सूचयामासुः॥

: 9:

लब्घ्वा ततः प्रवृत्ति स्वस्य ग्रहणस्य बालकेभ्यो द्राक् । स्थानात्स्वस्मादपर-मपचक्राम स त्वरितम् ॥

5

श्रन्यच्चापि रहस्यं विविधं कुमारका जगृहुः । देशस्वातन्त्र्यार्थे ऽभिरता ज्येष्ठांश्च निवेदयामासुः ॥ : 3:

इत्थं चक्रुरनेक-विधं कर्म सहायतार्थं ते। नूनं यदभूत्सुतरां दुष्करमितरैहि संशये पतिता:।।

: 90:

तेषां प्रशशंसैतत् कर्म विचित्रं जवाहरस्य पिता । ग्रन्ये चापि सदस्याः कांग्रेसाख्यस्य सदसोऽग्र्याः ॥

: ११ :

श्रम्यष्टुवंश्च सुतरां प्रियद्शिन्याः संघटनशक्ति ते । नेतृत्वं च तथाऽस्या मुग्धाः प्रशशंसुरत्यन्तम् ॥

: १२:

सङ्घटनस्य स्वस्य
स्यार्तिक नामेति जिज्ञासमाना ।
दिवसे कुत्रचनैषा
मातरमुपगम्य पप्रच्छ ।।

: १३:

किन्नामाम्ब ! भवेन्मे
सङ्घटनं नूतनं ब्रूहि ।
स्निग्धा मय्यसि भूयः
कुशल्ला च कुशाग्रधीश्च त्वस् ॥

: 88 :

ईषित्स्मतं प्रकृत्य वानरसेनेति नाम सोचे द्राक् । कार्यं नो नो जननी बहु मन्यत इत्यतोऽभवन्मतिस्तस्याः ॥

: १4 :

विमनायितां मनाक् तां परिलक्ष्याम्बा मनस्विनीमाह । न सुते ! नाम्नानेन खेदस्ते मानसे भवतु॥

: १६:

पूर्वं युद्धे यद्वद्
वृत्ते रामस्य रावगोन सह ।
रामस्यासीद्विहिता सहायता
वानरैस्तथैव क्रियते नस्त्वया च त्वद्वयस्यैश्च ॥

: 89:

ग्रत एवाहमभिख्यां वानरसेनेत्यवोचं ते । नात्र ममोपेक्षाऽस्ति पुत्रि ! विज्वरं ते मनो भवतु ॥

: 25:

एतद्वचो जनन्या हितं च प्रियं च मधुरं च । संक्षोभशल्यपीडां हृदयात्त्वरितमपाकरोदस्याः ।।

: 38 :

वानरसेनाकीर्तिः
कालेन प्रमृताऽजिन दूरतो दूरम् ।
चेष्टाभिश्च निजाभिः
सेनेयं वश्चयामास रक्षिजनान् ॥

: 20:

नेत्र्यस्याः सेनाया दृढसङ्कल्पेन्दिरा सतां धुर्या । ग्रहमपि निजदेशार्थं किमपि करोमीत्यधात्परां तुष्टिम् ॥ : २१:

श्रवला वा कृशकाया वा कथञ्चिदपि नैव जनाः। रोद्धुं शक्या दृढसङ्कल्पाः प्रवलानि गिरिणदीजलानि यथा॥

: २२:

एवं हढसङ्कल्पा बाल्येऽप्यबालभावाऽसौ । निजसङ्घटनाशक्ति सुतरां प्रकटीचकार कार्यपटुः ॥

: २३:

: 38:

द्वता सङ्कल्पस्य पटुता बुद्धेश्च कौशलं कृत्ये च । एते गुणाः समस्ता ग्राविरभवन् कुलक्रमागता ग्रस्याम् ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri



पितृभ्यां सङ्गता वानरसेनावेषधारिग्गी इन्दिरा प्रियदिश्ना

वानरसेनाकीतिः

कालेन प्रमृताऽजिन दूरतो दूरम्।

नेत्र्यस्याः सेनाया

दृढसङ्कल्पेन्दिरा वभूव कार्यपदुः ॥

6.88-30.

(ईषत्परिवर्त्य)

नवमः सर्गः

(उपजातिवृत्तम्)

: २४ :

स्वतःप्रकाशो गुणराशिरस्या
बभूव दिव्यप्रतिभानवत्याः ।
ग्रलौकिकानां खलु सर्वमेव
ह्यलौकिकं स्यादिति नात्र चित्रम् ॥

॥ इति डा० सत्यवतशास्त्रिवरिवते इन्दिरागान्धीचरितमहाकाव्ये नवमः सर्गः ॥ दशमः सर्गः

दशमः सर्गः

(उपजातिवृत्तम्)

8:

स्रत्रान्तरे तज्जननी क्रशाङ्गी सत्याग्रहादौर्बेहु कष्टजातै: । क्षीणा क्रशा जर्जरदेहयष्टिः क्षयाख्यरोगस्य वशं प्रपन्ना ॥

२:

श्रक्षीयतैवानुदिनं मनस्विन्यनेन रोगेण भयङ्करेण ।
वक्त्रच्छिविः पाण्डुरभूच्च पक्षे
शशाङ्कलेखेव सितेतरेऽस्याः ॥

₹:

श्रारोग्यलाभाय ततः श्लथाङ्गी शर्मण्यदेशं प्रति सा जगाम । श्यामाभिधानेषु वनेषु तत्र सुतासमेता वसर्ति चकार ॥

: 8:

दोर्घाण दोर्घेंस्तरुभिर्युतानि
ग्रामै: पुरैश्चान्तरितानि तानि ।
विश्वामकामै: श्रमकिशतैर्वा
नानाजनैश्चापि समाश्रितानि ॥

: ሂ :

भरैश्च रम्यैरनुनादितानि
सुखं गवाध्यासितशाद्वलानि ।
जलप्रवाहैः परिशोभितानि
स्रोतस्विनीभिश्च विभूषितानि ।।

: ६ :

बहूनि तावत्खलु योजनानि
मनोज्ञरूपाणि सुविस्तृतानि ।
नेत्रद्वयासेचनकानि सन्ति
वनानि शक्तेः परिवर्धकानि ॥

: 9:

तेष्वस्ति रम्यं सुखदं च नृणां
स्थानं शुभं बादनवाय्लराख्यम् ।
तत्रैव कस्मिश्चन गेहकेऽसावुवास रोगोपहता कथि अत्रत् ।।

: 5:

दूरे गृहात्सा स्थितिमादधाना
पत्युर्वियोगेन भृशं प्रदूना ।
सुदु:खितैकान्तिनवासहेतोः
स्वास्थ्यं न लेभे रुचिरेऽपि देशे ।।

: 3:

न केवलं नैव बभूव तस्याः
स्वास्थ्यस्य लाभः कलयाऽपि तत्र ।
क्षयाख्यरोगस्य वशात्त्वमुष्याः
क्षयः शरीरस्य भृशं प्रवृत्तः ॥

: 80:

कङ्कालशेषाऽतिकृशाङ्गयष्टिस्तेजस्विनी शुष्कशमीलतेव ।
शय्यां गता ध्रसरवक्त्रकान्तिः
प्रभातकल्पा रजनीव साऽऽभात् ।।

: 22:

शोच्यां स्थिति साधु विलोक्य तस्या-श्चिन्तां गताऽतिप्रबलां कुमारी । दूरस्थिता जन्मभुवोऽसहाया तातं मनः सूचियतुं बबन्ध ॥

: १२:

श्रकालहोनं प्रजिघाय विद्युत्-सन्देशमेषा पितरं विधिज्ञा । वृत्तं जनन्याः खलु यत्र सर्वं समासतः सा निबबन्ध सम्यक् ।। : १३:

सम्प्रार्थयामास च सा हढं तं शर्मण्यदेशं समुपेहि तूर्णम् । न नाम जीवेच्चिरमम्बिका मे चिन्तेति तस्या हृदयं ममन्थ ।।

: 88 :

सन्देश एषोऽधिगतोऽभवत् प्राक् विदेशजातैरधिकारिभिद्रीक् । कारागृहे रोधिमताय चायं दत्तोऽविलम्बेन जवाहराय ।।

: १४ :

मुक्तस्ततोऽसौ च निजान्गृहांश्च सम्प्रापितः, प्रास्थित तूर्णमेव । शर्मण्यदेशं प्रति, यत्र विज्ञः पत्न्या च पुत्र्या च समन्वितोऽभूत् ॥

: १६ :

स्थितोऽभवद् बादनवाय्लराख्ये
स्थाने स ताम्यां सिहतो मनस्वी ।
न चाप्यपश्यत् कलयाऽपि पत्न्याः
स्वास्थ्यं प्रियाया विदुषां वरेण्यः ।।

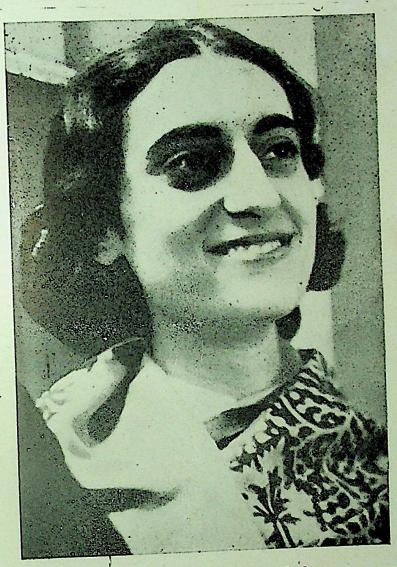

स्विटजरलैण्डदेशस्था इन्दिरा प्रियदिशानी

देशान्तरे स्वास्थ्यमियं लभेत पत्नी मदीयेति विचिन्त्य विज्ञः । सम्प्राप्तवानेष सुतासमेतो देशं वरं स्विटजरलैण्डमाशु ॥ १०.१७,

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

: 99 :

देशान्तरे स्वास्थ्यमियं लभेत पत्नी मदीयेति विचिन्त्य विज्ञः । सम्प्राप्तवानेष सुतासमेतो देशं वरं स्विटज्ररलैण्डमाशु ।।

: 25 :

यदीयसौन्दर्यमतीव हारि यद्वैभवं लोचनयुग्मलोभि । योरूपभूमण्डलमध्यवर्ती यो भात्यहो ! नन्दनतुल्यरूपः ॥

: 38:

ग्रकृष्टपच्यं खलु यत्र सस्यं रम्यास्तथा शाद्वलभूमिभागाः। पूर्णाः फलानां तरवोऽतिनम्रा उद्यानजातानि समृद्धिमन्ति॥

: 20:

यदीयनद्यो जलराशिपूर्णा
यदीयहरुयानि मनोरमाणि ।
यदीयवाताः शिशिराश्च हृद्या
ग्रागन्तुकानां रमयन्ति चेतः ।।

: २१:

एल्प्साभिधानाः प्रथिताः पृथिव्यां सदा हिमाच्छादिततुङ्गश्रङ्गाः । यस्योपकण्ठे वलया गिरीणां सौन्दर्यमाश्चर्यकरं वहन्ति ॥

: २२ :

दिव्या यदीया सुषमाऽद्वितीया नेत्रद्वयासेचिनका चकास्ति । जना हृतान्तःकरणा ययाऽहो ! स्वस्यैव सत्तां ननु विस्मरन्ति ॥

: २३:

देशस्य रम्यस्य तथाविधस्य पुरे शुभे लाउसननामके सा । पत्या च पुत्र्या च समं निनाय रुग्णाऽपि कालं कमला सुखेन ॥

: 38:

स्वास्थ्यं शरीरस्य समाससाद मनःप्रसादं च मनस्विनी सा । न केवलं देशविशेषवासो न वौषधं तत्र बभूव हेतुः ॥ : २४:

भर्ता च पुत्र्या च समं निवासः
सङ्गस्तयोस्तत्र निरन्तरश्च ।
स्नेहस्तयोस्तां प्रति च प्रकृष्टो
हेत्वन्तरत्वं समियाय तत्र ॥

: २६:

विदेशवासेन न मातुरेव बभूव लाभः सुतरामकल्प्यः । तातस्य सङ्गेन बभूव लाभः पुत्र्या ग्रपीत्यत्र न काऽपि शङ्का ॥

: 20:

पिता कदाचित्तयका सहैव सङ्क्रीडनं सद्भुचिमांश्चकार । सार्धं कदाचिच्च तया स विज्ञः संलापसौख्येन निनाय कालम् ॥

: २5:

तस्यै कदाचिच्च जगाद रुच्याः
कथा ग्रनेकाः कथने प्रवीणः ।
निशम्य या मोदमवापदेषा
बोधं च लोकैरितरैरनाप्यम् ॥

: 35:

पिता बभाषे तनयां निजां तां
यद्यत्पुरा वृत्तमभूत् पृथिव्याम् ।
ग्रशोकनामा नृपितः कथं वा
शशास पृथ्वीं जनताहिताय ॥

: 30:

कथं च वा मोगलवंशजातः
साम्राज्यभाजां घुरि कीर्तनीयः'।
ग्रक्बर्समाख्यः पृथिवीं शशास
धर्मं च नूत्नं प्रकटीचकार ॥

: 38 : .

ये ये पुराऽऽसन् भुवि लब्धवर्णा जनाः स तान् वर्णितवान् सुतायै । नानाविधानां च स सम्यताना-मादिं तथाऽन्तं च जगाद विज्ञः ॥

: ३२ :

शुश्राव चैषाऽविहता प्रवाचः पितुः स्वकीयस्य मनोज्ञवाचः । मनोविनोदेन समं च कन्या कुशाग्रधीर्ज्ञानमपूर्वमाप ॥ : 33:

बभूव विद्याभ्यसनं कुमार्याः साक्षात्पितुः प्रत्यहमेवमेव तोषः परस्तेन बभूव तस्याः सङ्गं समासाद्य पितुः प्रियस्य ॥

: 38:

प्रयागपुर्या बहुशः पिताऽस्या नीतोऽभवद् बन्दिगृहं वदान्यः । ततो वियुक्ता बहुकालमेव बभूव कन्येयमनन्यरूपा ॥

: ३४ :

सत्याग्रहादिष्वथ तत्र कृत्ये-ष्वनारतं स्वं समयं नयन्ती । माताऽपि नो सङ्गतिभाग्बभूव तस्या इति क्षोभ इवास्त चित्ते ॥

: ३६ :

देशे पुन: स्विटजरलैण्डनाम्नि
स्वात्मार्थमेव प्रतिभावतीयम् ।
उभावपि स्निग्धतराववाप्य
सन्तोषकोटि परमां जगाम ॥

: ३७:

माता च तस्याश्च पिता प्रियश्चे-त्युभावभूतामधुना समीपे। तस्या इति प्रासरदन्तरङ्ग-सरोवरे मोदतरङ्गभङ्गः॥

: ३८ :

एवं विनीता विविधं विनीता
कथादिकैज्ञीनचये, प्रतीता।
देशे सुखं कालिमयं निनाय
बालेन्दिरा स्विटजरलैण्डनाम्नि।।

: 38:

(तोटकवृत्तम्)

पितृसङ्गितिमाप्य भृशं मुदिता
विबुधप्रवरेयमपूर्वमितः ।
कमनीयतमाकृतिरप्रतिमा
रमणीयतमां भुवमध्यवसत् ॥

।। इति डा० सत्यन्नतशास्त्रिवरिचते इन्विरागान्धीचरितमहाकाव्ये वशमः सर्गः ।। पकादशः सर्गः

एकावशः सर्गः

(उपजातिवृत्तम्)

8:

स्रायासभूयस्त्वमभूत् किलास्या मातुः प्रियायाः क्षयरोगहेतुः । दिने दिने ग्रीष्मऋतावपीयं सत्याग्रहार्थं गृहतो जगाम ।।

?:

स्रथैकदा यातवती कृशाङ्गी विद्यालयं कश्चन वारणाय । विद्यार्थिनां पाठविधेविदेश्यात् तपर्तुतापस्य वशं गताऽभूत् ।।

: ३ :

चिरं बहिद्वरिगता तु तस्य
मध्याह्नकाले प्रखरातपे सा ।
बिन्दुं जलस्यापि न विन्दमाना
संशुष्ककण्ठी च तृषाकुला च ।।

: 8:

भूत्वा विसंज्ञा निपपात भूभौ, तां ताहशीं केचन वीक्ष्य घृष्टाः । भित्तिस्थिता हासपरा बभूबु-विद्यार्थिनश्चापि दयां न चक्रुः ।। : 4:

रम्याकृतिस्तेषु बभूव कश्चित् स्वस्थो विनेयो मृदुलस्वभावः। कष्टश्चितां तामवलोक्य यस्तु बभूव सत्यं करुणाईचेताः॥

: ६ :

श्रवातरत्तत्क्षणमेव भित्ते-विपद्गतामभ्यवपत्तुकामः । योषिद्वरां तां समुपेक्ष्य सर्वान् निजान् सतीर्थ्यान् हसतः सं धृष्टान् ।।

: 9:

कष्टं परस्यापि विनोद एव

येषां जनास्तेऽधमकोटिभाजः ।

ये त्वेव भूयो द्रुतमानसास्ते

भवन्ति तत्रोत्तमकोटिभाजः ॥

: 5:

यथाकथित्रत् खलु लम्भियत्वा सञ्ज्ञामयं तां विविधैरुपायैः । सम्प्रापयामास गृहं तदीयं सा चाऽपि तं पुत्रवदेव मेने ।। : 3:

ग्रतोऽनु तद्दर्शनलालसोऽसा-वनेकशस्तद्गृहमाजगाम । तस्याभ्र तद्बन्धुजनस्य चापि स्निग्धः स कालेन बभूव बालः ।।

: 20:

निरन्तरं तस्य गतागताम्यां सम्पर्कसूत्रं सुदृढं बभूव। प्रियो बभूवैष च नेहरूणां हार्दी स्वयं चैष बभूव तेषु॥

: ११ :

सम्पर्कसूत्रे हढतामुपेते
ज्येष्ठैः कुमारस्य सहास्य तावत् ।
कुशाग्रबुद्ध्येन्दिरयाऽपि साकं
सम्बन्ध ग्राभाषणपूर्वकोऽभूत् ।।

: १२ :

सा चाऽपि बालाऽभवदेष चापि बालस्ततस्तद्वशतः प्रजातः । सम्बन्ध ग्रासीदतिहृद्यरूपो ऽनयोगंतो यः समयेन वृद्धिम् ॥ : १३:

नासीद्यतस्तद्वयसा समोऽस्याः
कश्चित्कुमार्या गृह इन्दिरायाः ।
एकाकिनी सा भृशदुःखिता स्वं
ततः कथश्चित्समयं निनाय ॥

: 88 :

सम्प्रत्यसौ सङ्गितिमाकलय्य कुमारकस्यास्य मनोऽनुकूलाम् । एकािकनीत्वार्तिहरां च हृष्टा चर्चासु नैकास्वभवत्प्रवृत्ता ।।

: १4 :

बालस्य नामाभवदस्य हृद्यं फ़ीरोजगान्धीति कुशाग्रबुद्धेः । जातस्य पारस्यकुले प्रसिद्धे गौराङ्गयष्टे रुचिराकृतेश्च ।।

: १६ :

नीता यदा स्विटज्ञरलैण्डदेशं
रोगोपचाराय जनन्यमुष्याः ।
विशिष्टशिक्षार्थमयं तदैवैदिग्लैण्डदेशं मतिमान् कुमारः ॥

: 20:

देशावुभौ योरुपभूमिभागे
स्थिताविति द्रष्टुमितस्तदम्बाम् ।
इंग्लैण्डदेशाद् व्रजति स्म सैष
वशंवदः स्विटज्ञरलैण्डदेशम् ॥

: १5 :

दिनेषु सप्तस्वयमेकवारं ध्रुवं समायात्किल तत्र वश्यः । जवाहरेगोन्दिरया च साकं तदम्बया चापि निनाय कालम् ॥

: 38 :

सम्बन्ध एवं द्रढिमानमाप्तो वभूव कालेन कुमारकस्य । पारस्यवंश्यस्य कुटुम्बकेन सुखप्रदो नेहरुवंशजानाम् ॥

: 20 :

सम्बन्ध एवं द्रढिमानमाप्ते
फ़ीरोजगान्धेर्ह् दये तथा च ।
चित्ते कुमार्या मृदुनीन्दिरायाः
परस्परं प्रेम पदं न्यधत्त ॥

## : 28:

न चोचतुस्तौ वचसा स्वकामम्
ग्रालक्ष्यमेतत् व्यवहारतोऽभूत् ।
परस्परेण स्पृहणीयशोभं
तद् द्वन्द्वमायोजितमास्त धात्रा ॥

## : २२ :

काले प्रयात्येवमहो ! सुखेन
यूनोर्मिथो रागवशान्मनोज्ञे ।
विनिश्चयोऽभूत्पितुरिन्दिरायाः
स्वं देशमागन्तुमथान्तरायः ।।

## : २३:

ग्रनेहसं नैव समर्थ ग्रासीत्स्थातुं विदेशे बहुमेष विज्ञः ।
कार्यं स्वदेशेऽभवदस्य भूयः
कार्यान्तरेभ्यो यदभूद गरीय: ।।

## : 38:

श्रतोऽनुरोधादयमस्य विद्वान् रुग्णां स्वपत्नीमपि साधु विद्वान् । विहाय तां पुत्रिकया समेतां देशं शुभं स्वं प्रियमाससाद ।। : २४:

स्वदेशमाप्तश्च महामनीषी
स निग्रहं प्रापित ग्रास्त सद्यः।
मुक्तश्च कालेन पुनश्च बद्ध
इति क्रमस्तस्य कृते प्रवृत्तः।।
(द्रुतविलम्बितवृत्तम्)

: २६:

श्रथ गते क्रम एवममङ्गले
क्व नु सुता लभतां मम शिक्षणम् ।
इति विचिन्त्य विचिन्त्य सुधीरयं
क्षणमपि क्षणमध्यगमन्नहि ॥

श इति डा०सत्यव्रतशास्त्रिवरचिते इन्दिरागान्धीचरितमहाकाव्ये एकादशः सगंः ॥ द्वादशः सर्गः

द्वादशः सर्गः

(द्रुतविलम्बितवृत्तम्)

?:

बहुतिथं समयं प्रविचारयन्
गुरुरवीन्द्रकवीन्द्रकृते शुभे ।
प्रणिजिघाय स शान्तिनिकेतने
स्वतनयामतनुप्रतिभायुताम् ।।

: ?:

प्रकृतिसुन्दरमक्षियुगप्रियं विहगसङ्घिनिनादितदिक्तटम् । विविधशाखियुतं कुसुमोत्करैः सुरभितं सुमनोहरमद्भुतम् ।।

३:

द्रुमलतापरिशोभि समन्ततो
भ्रमरसन्ततगुङ्जितकुङ्जकम् ।
उदितकोकिलपश्चमनिःस्वनं
रुचिरकेकिकलापमनोहरम् ॥

: 8:

क्वचन वृक्षतलेऽध्ययने रतै-बंदुजनै रुचिरं प्रियवादिभि: । क्वचन नृत्यविधिप्रसिताङ्गना-चरणनूपुरनिक्वणनाकुलम् ॥ : 4 :

सुकविता सुकवेरिव कस्यचित्
सुघटिता प्रतिमेव सुशिल्पिनः ।
सुरमणीयमृषेरिव दर्शनं
लसति शान्तिनिकेतनमङ्कुतम् ।।

े ६

उपगताऽध्ययनार्थमिदं शुभं निजसतीर्थ्यसुसङ्गितिहर्षिता । विनयपूर्वमुवास कुशाग्रधीः क्वचन वेश्मनि छात्रसुखे त्वियम् ॥

: 9:

श्रितिविचित्रजंवाहरकन्यका-ध्ययनवृत्तिमिदं कुतुकाकुलाः । श्रकृत शान्तिनिकेतनवासिनीः सुकृतिनीः सकला श्रिप कन्यकाः ॥

5

प्रियजनेन सुखं परिपोषिता ।

: 3:

क्व नु कठोरिमहाश्रमजीवनं
क्व नु सुखैः सकलैः सह वर्धनम् ।
कृशतनुः सुकुमारवया इयम्
इति जना विविधं प्रबभाषिरे ॥

: 20:

वसितमत्र चकार यदा पुनः
स्वयमियं निजकर्म चचार च ।
व्यवजहार निजासु सखीषु च
स्वसृवदेव विलक्षणधीस्तदा ।।

: 88 :

परिदधे वसने भ्रपरा इव नियतकालिमयं बुबुधे तथा। सहचरीजनसङ्गितिभाक् क्रमात् स्वयममार्ट् विबुधा स्वकुटीरकम्।।

: १२:

इति तथा व्यवहारमुपैदियं नहि यथाऽन्तरमन्वभवत् क्वचित् । जन इतीयमभूत् सुतरां प्रिया गुणगरोन जनः प्रियतामियात् ।। : १३:

निजसखीसुखदुःखिमयं शुभा निजगतं तदिति प्रतिपेदुषी । गुरुजनैः सुतरां प्रतिपादिता निपुणतां किल नृत्यकलादिषु ।।

: 88 :

निपुणधीनिपुणं परिशिक्षिता
सकललोकहिते च रताऽनिशम्।
सुहृदियं हृदहङ्कृतिवर्जिता
निखिलशान्तिनिकेतनवासिनाम्।।

: १4 :

रसमयं समयं गमयन्त्यसौ
प्रियदिशानी ।
प्रियदिशानी ।
तदनु किश्चिदहो ! घटितं तथाऽनवसिताध्ययनैव गता यथा ।।

: १६ :

निजगृहान्, प्रविहाय कुमारिका
प्रियतरं खलु शान्तिनिकेतनम् ।
ग्रम्बितं घटयेत् प्रबलो विधिः
सुघटितं घटयेच्च स दुर्घटम् ।।

: 29:

स्रथ कदाचिदभूत् प्रिय उत्सवोऽभिनवबङ्गशुभाब्दनिमित्तकः ।
रुचिविविधिनि शान्तिनिकेतने
सकललोकमनोहर उत्तमः ।।

: 25:

'कथय रे पथिक ! त्विमहागतः कुत' इति प्रथितैः किवतामयैः । गुरुरवीन्द्रकवीन्द्रकृतैः प्रियैः सुवचनैः परिषङ्गतमद्भुतैः ।।

: 38 :

निपुणया परिशिक्षितमेतया
कुतुिकभिः सकलैः समुदीक्षितम् ।
गुरुवशंवदया ह्यकरिष्यत
प्रथितमाणिपुरं खलु नर्तनम् ॥

: 20:

परमभूत्कृतमत्र तया न तत् प्रबलमस्ति विधेहि विचेष्टितम् । उपगतः खलु कश्चिदभूज्जनः समनयच्च कलाभवनादिमाम् ॥

# : 28:

गुरुसमीपम्, उवाच च तामसा-विधगतस्तनये ! मयका पितुः । तव वचः प्रहितं खलु विद्युता बुधवराद्विनिरोधमितात्प्रियात् ॥

## : २२ :

बलवदस्ति रुजा परिपीडिता
कृशतनुर्जननी तव पुत्रिके !
त्वरितमेव ततः समुपेहि तां
कुरु न पुत्रि ! चिरं, श्रुगु मे वचः ॥

# : २३:

इति पितुर्वचनं श्रुतिदुःखदं
समधिगम्य भृशं विमनाः सती ।
सपदि शान्तिनिकेतननामकं
प्रणिजहावियमाश्रममुत्तमम् ।।

### : 28:

सकलतत्स्थजनोऽभवदाप्य चा-प्रियमुदन्तिममं भृशदुःखितः । कथमहो ! सुखदुःखपरम्परा मिथ इहानुगता परिलक्ष्यते ॥ : २४ :

कतिपयानि दिनान्यभवत्पुरो-त्सवकृतो ननु यत्र मुदां भरः। स्रभवदेव वियोगकृतोऽधुना विधिवशादिय ! तत्र शुचां भरः॥

: २६ :

'कथय रे पथिक ! त्विमहागतः
कुत' इति प्रतिकूलमलक्ष्यत ।
किविवरस्य वचः स्वगृहान् यदा
गतवती कृतिनी गुणिनीन्दिरा ॥

: 20:

विधिवदध्ययनं समुपागतम् इति समाप्तिमतः परमस्यकाः। स्वजनकेन निरन्तरसङ्गती रुचिरमध्ययनं समवर्ततः।।

: २५ :

उपगता जनकेन निजं गृहं समलपन् बहुनेतृवरा यदा। मतिमती निकटस्थितिभाक् तदा सकलसंलपनं श्रवगोऽकरोत्।। : 38:

यदि पिता दिशि दिश्यगमत् प्रियो
नियतमेव स तामनयत् समस् ।
यदि स कश्चिदपि प्रथितं जनमुपजगाम बभूव सहैव सा ।।

: 30:

पितरि योरुपभूमिमुपेतवत्यथ कदाचन तत्सिहतैषका ।
उपगता प्रथितान विदुषां वरान्
रुमियरोलिनभानपरांस्तथा ।।

: 38:

इति निरन्तरसङ्गितिभागियं
स्वजनकस्य कुशाग्रमितर्मता ।
बहुविधं विषयं परिष्णुण्वती
नियतमेव बभूव बहुश्रुता ।।

: ३२ :

इति सुखं समयं गमयन्त्यसौ
परिबभौ विदुषीति पितुः प्रिया।
न च सुखं बहुकालमवस्थितं
तदभवत्, प्रबलं विधिचेष्टितम्।।

: ३३ :

श्रथ कथश्रिदवाप्तसुखस्थितिः प्रतिगता कमला परदेशतः । निजगृहान् न चिरं प्रकृतौ स्थिताः क्षयमुपैदिव चान्द्रमसी कला ।।

: 38:

प्रतिदिनं क्षयमेवमुपेयती
कृशतनुः क्षयरोगवशं गता ।
विलपतः परिहाय निजान् प्रियान्
स्वसुकृतार्जितलोकिमयं ययौ ।।
(उपजातिवृत्तम्)

: ३४ :

मात्रा वियोगोऽभवदिन्दिराया वज्रप्रहारोपम एव तावत् । शोकार्णवे घोरतरेऽपि मग्ना धैर्यं न सा धैर्यधना मुमोच ॥

: ३६ :

पिता जनन्याः किल मृत्युकाले तस्या बभूवाधिकृतैर्निरुद्धः । मुक्तः पुनस्तैरिधगत्य वृत्तं शोकाकुलः स्वं गृहमाससाद ॥ ॥ इति डा॰सत्यन्नतशास्त्रिवरिचते इन्दिरागान्धीचरितमहाकाव्ये द्वादशः सर्गः ॥ त्रयोदशः सर्गः

त्रयोदशः सर्गः

(उपजातिवृत्तम्)

8

जवाहरो बन्दिगृहे बभूव
यदाऽस्य भार्या यमलोकमाप ।
तत्रैव घोरं समवाप तावद्
वज्रप्रहारोपममेष वृत्तम् ।।

?:

मग्नो विषादाम्बुनिधौ विपश्चित् कोटोश्वराणां धुरि कीर्तनीय: । नेता जनानां भुवि कोटिशोऽपि नालं मन:संयमने बभूव ।।

३:

सस्मार सर्वं प्रियमेष वृत्तं
पत्नी प्रिया तस्य परं बभूव ।
तस्या ग्रनस्तित्वविचार एव
बभूव हा ! तस्य भृशं ह्यसह्य: ॥

: 8:

एवंविधं तं जनतापुरोगं
पत्नीवियोगेन विदूनचित्तम् ।
कठोरचित्ता श्रधिकारिणोऽपि
हन्त ! स्वयं बन्धनतो व्यमुश्चन् ।।

: X :

मुक्तश्च तूर्णं स्वगृहानुपेतः
स्वं पर्यवस्थाप्य यथाकथश्चित् ।
पत्न्याः प्रियाया ग्रकरोद्विधिज्ञः
सर्वाः क्रिया ग्रौत्तरदेहिकीः सः ॥

• : ६ :

ततो विषश्चिन् निजदेशकार्ये
व्यापारयामास स सर्वतः स्वम् ।
पत्नीवियोगेन विदूनचेता,
विनोदयामास निजं च दुःखम् ॥

: 9:

कार्यान्तरासक्तमना ग्रिप स्व-पत्नीस्मृति स्वस्य दधौ स चित्ते । किञ्चिच्छरीरस्य च भस्म तस्या ग्रसौ दधारात्मनि यावदायुः ॥

: 5:

स्वस्थोऽपि तावत्तरुणोऽपि विद्वान् सुदर्शनश्चापि जनस्य गृह्यः। नान्यामुपायंस्त गुणी स भार्याम् ग्रास्तैकपत्नीव्रतमेव तस्य।। : 3:

लोकोत्तरा नैव जनाः कदाचिच् चेष्टां स्वकां प्राकृतवत्प्रकुर्युः । ग्रनन्यसामान्यविभूतिकानि तेषां चरित्राणि भवन्ति लोके ॥

: 90:

मृत्योः परस्तात् कमलाह्वयायाः पत्न्याः स्वकस्या ग्रभवत् सुबद्धः । देशे प्रिये स्वे च तथा स्वकायां सुतोत्तमायां प्रबलोऽनुरागः ॥

: 88 :

परं स्वदेशे जनताहिताय
बम्भ्रम्यमाणो विदुषां वरेण्यः ।
नापेक्षितं कालमसाववाप
स्थातुं स्वकाया निकटे सुतायाः ॥

: १२ : : : : : :

पुरात्पुरं ग्राममथापि धीरो
ग्रामादटँ ल्लब्धयशाः पृथिव्याम् ।
सम्त्रोधयामास जनाननेकान्
स लक्षश्रशापि च कोटिश्रश्रशः।

: १३:

कथं सहध्वे परशासनं भोः !
सन्तो भवन्तो बहुशक्तिमन्तः ।
इत्यूचिवानर्थवतीमुदारां
जवाहरो वाचिममां वरेण्याम् ।।

: 88 :

निशम्य यां स्फूर्तिकरीं महार्थां लक्षाणि लोका ग्रथ कोटयश्च । प्राणांश्च दारांश्च धनानि चापि तृणाय मत्वा स्वगृहात्प्रचेलुः ॥

: १4 :

दुर्धर्षरूपं जनवातचक्रं तथाऽत्र देशे प्रचचाल वेगात् । वैदेशिकः शासनपर्वतोऽपि यस्य प्रभावादं बलवच् चकम्पे ॥

: १६ :

एवं स वीरो बहुधा स्वदेशे
बन्नाम लोकान् समवूबुधच्च ।
भ्रान्त्वा च गेहं समुपेयिवान् स्वं
कालं विनिन्ये तनयासमीपे ॥

: 20:

यदा यदा तिन्नकटे स्थितोऽभूत् तदा तदा सा मुदमाप भूरिम् । यद्यप्यगात्तत्र तथा स्थितस्या-प्येतस्य कार्येष्वितरेषु कालः ॥

: १5:

यथा तथा वाऽस्तु निजस्य तातस्याऽऽसन्नतास्या ग्रतत प्रमोदम् ।
यिच्चन्तयामास स सर्वमेव
कुशाग्रबुद्धचा व्यमृशत्तया तत् ॥

: 38 :

पश्येद् ध्रुवं सूक्ष्मिमयं मनस्वि-नीत्येव तां प्रत्यभवत्तदास्था। ग्रथो कदाचित्किल लेखमेकं बुधाग्रगण्यो निबबन्ध बुद्धचा॥

ः २० : इरावतीतीरगते प्रदेशे स्वातन्त्र्यशङ्खध्वनितुल्यरूपः । ग्रावृत्तिमापादियतव्य एष बभूव, दारयं प्रविमोक्तुकामेः ॥

## : २१:

लेखं समाप्यैव तदीयभाव-निर्धारणोत्कः स जगाद पुत्रीम्। उच्चैरिमं वाचय पुत्रि ! याव-देतत्प्रभावं निपुणं परीक्षे॥

### : २२ :

पपाठ सोच्चैः पितुरिन्तकस्था जगाम तस्यान्तमथो च यावत् । दीप्ते स्रभूतां नयने स्रमुष्याः स्पूर्तिः पराऽलक्ष्यत चाप्यमुष्याम् ॥

### : २३ :

पठेदिमं योऽपि जनो भवेत्स तत्पाठमात्रेण धृतप्रतिज्ञः । त्वयाऽपि कृत्स्नः पठितोऽयमस्माद् धृतप्रतिज्ञा तनये ! त्वमप्यसि ।।

# : 28:

एवं स तामुत्स्मयमान ग्राह
पिता स्वपुत्रीं परिहासशीलः।
रतो गुरौ कार्यभरेऽप्यवोचद्
गूढा गिरोऽसौ परिहासपूर्णाः॥

: २४ :

उच्चारणीयानि दिने प्रतिज्ञा-वचांसि षड्विंश इमान्यभूवन् । मासस्य जन्वर्यभिधस्य लोकैः सहस्रशो भारतभूमिजातैः ॥

: २६ :

स्वातन्त्र्यमाप्नोन्नहि यावदेष देशः प्रतिज्ञावचनान्यवोचत् । तस्मिन्दिने तेन गतं प्रसिद्धि स्वतन्त्रताया दिनमित्यभूत्तत् ।।

: २७ :

देशोऽयमस्मास्वधि तावदस्तु, यथा स्वतन्त्रा इतरे स्वदेशे । तथा वयं स्याम सुखं स्वदेशे तत्प्राप्तुमद्यावधि नोऽस्तु यत्नः ॥

: २5 :-

कृतस्य तावत् कठिनश्रमस्य
फलं वयं भोक्तुमलं भवेम ।
इत्येव कामोऽस्ति मनोगतो नो
नैवापरस्तत्फलमञ्जुवीत ।।

: 35:

यच्छासनं तत्प्रतिकूलगामि
भवेद् ध्रुवं तत्परिवर्तनीयम् ।
सङ्कलप एषोऽस्ति दृढः समेषां
नास्त्यत्र संशीतिलवोऽपि कश्चित् ।।

: ३0:

इमान्यनेकानि बबन्ध वीरः पिता प्रतिज्ञावचनानि तस्याः । पपाठ यानि प्रतिवर्षमेव जनः स्वदेशार्थसमर्पितात्मा ।।

> : ३१ : (पुष्पिताग्रावृत्तम्)

श्रपठिदयमहो ! यथा प्रबुद्धा जनककृतं रुचिराक्षरार्थलेखम् । श्रभवदवगतोऽनुरागभारः सपदि निजां प्रति जन्मभूमिमस्याः ।।

> ।। इति डा॰ सत्यव्रतशास्त्रिवरिचते इन्दिरागान्धीचरितमहाकान्ये त्रयोदशः सर्गः ।।

चतुर्दशः सर्गः

No offer

चतुर्देशः सर्गः

(स्वागतावृत्तम्)

8:

शिक्षणं प्रसरित स्म न तस्याः शैशवेऽप्रतिमबुद्धियुतायाः । इत्यभून्मनिस हन्त ! नितान्तं तान्तिरेव विदुषः पितुरस्याः ॥

: २ :

न ह्यसौ किमपि तत्र विधातुं यत्नवानपि शशाक विषण्णः । नैकदा समिधिगत्य नृशंसं निग्रहं स विदधीत कथं वा ? ॥

: ३:

कश्चिदेव समयं व्यनयत्सा पाठशालवरमेकमुपेता । शिक्षणं च समवाप्य ततोऽसौ पाठशालमपरं प्रतिपेदे ॥

. 8:

भ्रव्यवस्थितमजायत तस्याः शिक्षणं बलवदेव कुमार्याः । भ्रत्र हेतुरभवत् पितुरस्या निग्रहः खलु पुनः पुनरेव ।। : 4:

बन्दिगेहमुपयातवित स्वे वत्सले पितिरि, मातृजने च । क्रूरशासनिवरोधिवधायि-न्येषकाऽऽचरतु किं सुकुमारी ॥

: ६ :

मुक्तिरास्त जनकस्य यदा तु
शिक्षणं प्रसृतमास्त कुमार्याः ।
ग्रन्यथा तु विरतं समभूत्तग्रेन दुःखमभवद् भृशमस्याः ।।

19:

एकदा प्रियतमो जनकोऽस्या
मुक्तिमाप बहु चिन्तितवांश्च ।
शिक्षणं भवतु मे प्रियपुत्र्या
भारतीयविधिनैव कथं नु ।।

5

मोतिलालमितरास्त विचित्रा भारतीयविधिरस्य मेतो नो । प्रादुरास्त जनकस्य च तेन पुत्रकस्य च महान् मतभेदः ॥

3:

गान्धिनामकमहात्मिन वृत्तं ज्ञापितं समभवत्सकलं तत् । सोऽप्यरोचयत नैव विवादं पुत्रकस्य च पितुश्च तपस्वी ।।

: 20:

पत्रमेकमि च प्रजिघाय तौ प्रति प्रथितबुद्धिबलोऽसौ । भारतीयविधिमेव वरेण्यं प्रत्यपादयत यत्र स धीमान् ।।

: 88:

तेन शान्तिमगमन्मतभेदः
पुत्रकस्य च पितुश्च सुखेन ।
वस्तुतस्तु न पितामह श्रास्त
योरुपीयविधिबद्धमनस्कः ॥

: १२ :

केवलं प्रसरतु प्रियपौत्र्याः साधु शिक्षणमिति प्रतिपद्य । स्वं मतं प्रकटितं स चकार न प्रियं तदितरत्खलु तस्य ।। : १३:

कौशलेन गमिते खलु शान्ति पुत्रकस्य च पितुश्च विवादे । प्रावृतत्स्वभुवि शिक्षणमस्या भारतीयविधिनैव सुचारु ।।

: 88 :

कश्चिदेव समयो गत ग्रासी-देवमत्र पुनरप्यभवद्धा !। निग्रहोऽसुखकरः पितुरस्या लोकनायकवरस्य बुधस्य ।।

: १4 :

ग्रव्यवस्थितिवशाच्च कुटुम्ब-स्याभवन्मुहुरिप व्यवधानम् । शिक्षणे प्रखरबुद्धियुतायाः क्रूरदैववशतः सुकुमार्याः ।।

: १६ :

शासनेन च पिता निगृहीतो न क्षणं क्षणमिप प्रतिपन्नः । कन्यकाहितमनेकविधं च चिन्तयन् समयमेष निनाय ॥ : 29:

एकदा तु सुचिरं विनिरुद्धे
बन्दिवेश्मनि जवाहरलाले ।
द्वादशेयमनयत्तनुगात्री
हायनान्यपरमेव गता च ॥

: १5:

हायने त्वभिनवे प्रविशन्तीं
पुत्रिकां समभिलक्ष्य पिताऽस्याः ।
काञ्चिदैच्छदुपदामुपहर्तुं
हन्त ! जन्मदिवसे मुदमाप्तः ।।

: 38 :

नैव किञ्चिदभवच्च यतोऽस्य बन्दिगेहविनिरोधमितस्य । तेन चिन्तनपरो निजपत्रं प्राहिणोत्स उपदामथ तस्यै ।।

: 20:

ग्राह वत्सल इमां च विपश्चित्
पुत्रि ! नास्ति मम किञ्चन तुम्यम् ।
दातुमत्र विषमस्थितिकस्य
तेन पत्रमुपदामधिगच्छ ॥

### : २१:

प्रायशस्त्वमिधगच्छिस रम्यं जन्मवासर उपायनजातम् । बन्धुवर्गत उदात्तमनस्के-त्येतदस्ति सुतरां विदितं मे ॥

## : 27:

सत्यपीत्थमित शुभ्रमितस्त्वं पत्रमेव मम तावदवेहि । प्रेमपूरपरिपूरितमद्धाः हृद्धिनिर्गतमुपायनवर्यम् ॥

# : २३ :

भौतिकं किमपि वस्तु न रुच्यं
प्रेष्यमस्त्यत उपायनरूपम् ।
केवलं स्वहृदयं प्रहिणोमि
पत्रकेण तदुरीकुरु पुत्रि ! ॥

### : 38:

दीर्घदीर्घतरका ग्रिप घोरा भित्तयोऽपि न निरोद्धमलं यत्। स्थूलसूक्ष्ममुभयं सममेव स्वीकुरु प्रियमुपायनमेतत्।। २४:

तत्र पत्रकवरे निबबन्ध नैकदेशगतमेष उदन्तम् । वाचनेन सममेव तु यस्य ज्ञानभानुरुदितो हृदयेऽस्याः ॥

: २६ :

पत्रकप्रहयणात्प्रथमादा वत्सलः किल जवाहरलालः । पुत्रिकां प्रति निजां प्रजिघाय स्वस्य कालबहुलत्वमपेक्ष्य ॥

: २७ : .

पत्रकाणि समये समयेऽसा-वद्भुतानि रुचिवृद्धिकराणि । दीर्घदीर्घतरकेषु च तेषु ज्ञानराशिमतुलं निदधे च ।।

: २5 :

तत्र वर्णितमभूद्विबुधेन विश्ववृत्तमिखलं निपुगोन । ग्राऽऽत्मनः समयतः खलु सृष्टेः प्रक्रमाद् यदभवद् गतमुर्व्याम् ॥ : 35:

तत्र वर्णनमभून्नुपतीनां दिग्जयार्थसतताभिरतानाम् । लोकसङ्ग्रहकृतामथवा त- सत्कलाकुशलशिल्पिजनानाम् ॥

: 30:

एवमेव खलु र्वाणत ग्रास्त चित्रकारितकरोऽत्र यशस्वी । धर्मदर्शनिवधौ च धुरीणा वीणता बुधजना इह रेजुः ॥

: ३१:

युद्धजातमभवद्विविधं यद्
यच्च हिंसनमभूद् बहु तत्र ।
विणितं समभवत्सकलं तत्
तिप्रयेण जनकेन बुधेन ॥

: ३२:

एवमद्भुतमवर्तत तस्याः शिक्षणं स्विपतुरेव सकाशात् । यन्नदृष्टचरमत्र जगत्यां नैव वा श्रुतचरं क्वचनाऽऽस्त ।। : ३३:

पुत्रिकां प्रति निरन्तरमेव
पत्रकाणि जनकः प्रजिघाय ।
साऽपि तानि सुकुमारवयस्काऽधीत्य बोधमतुलं प्रतिपेदे ।।

: 38:

पत्रकैः स्खलनबाह्यविचित्रै-ज्ञानसङ्क्रमविधिः प्रकटोऽभूत् । यं निरीक्ष्य सकला ग्रपि लोका विस्मयाम्बुधिमगाधमुपायुः ।।

(उपजातिवृत्तम्)

: ३४ :

शतं तथा षण्णवित पिताऽस्याः सम्प्राहिणोद् ज्ञानिववृद्धिकामः । पत्राणि पुत्रीं प्रति यानि पश्चाद् विश्वेतिहासाभिधया विरेजुः ।।

: ३६ :

एवं प्रवृत्तः किल बाल्यकाले विलक्षणप्रातिभनेत्रवत्याः । प्रतिभनेत्रवत्याः । प्रतीकिकार्थप्रतिभानवत्या प्रस्याः सुविद्याधिगमः सुक्षेन ॥

शि डा॰सत्यन्नतशास्त्रिवरिचतेइन्दिरागान्धीचरितमहाकाव्येचतुर्दशः सर्गः ॥

पञ्चदशः सर्गः

पञ्चदशः सर्गः

(वसन्ततिलकावृत्तम्)

: ? :

बाल्यादजस्रमभवद् धृदि सङ्गतेन फ़ीरोजगान्ध्यभिधसुन्दरबालकेन । योऽस्या विलक्षणिधयः प्रणयप्ररोहः सोऽयं जगाम तरुरो वयसि प्रवृद्धिम् ।।

: ?:

वृद्धि गते च सुतरां प्रणयप्ररोहे तं बालिमत्रमसकौ पितमाचकाङ्क्ष । इच्छां निजां च जनकं निजगाद घीरा स त्वाह तामिह विचारय पुत्रि ! भूय: ।।

: 3:

कन्यापिताऽस्मि हितमित्यवधार्यं विचम कार्यं विचार्यं करणीयमिह त्वयाऽत्र । सङ्कल्पमात्रवशगो न विनिर्णयोऽयं पूर्वं परं च तनये ! प्रविचारयेह ॥

: 8:

भेदोऽस्ति कश्चिदुभयोः प्रकृतौ च पृष्ठ-भूमौ च हन्त ! युवयोरनुपेक्षणीयः । एवं विघेहि सुखिता भवितासि येन नातः परं खलु भवेन्मम किञ्चिदिष्टम् ॥

#### : 4:

तं पुत्र्युवाच मयका मनसा वृतोऽयं स्वस्थो युवा च पितरित्यवधारणीयम् । वृत्वा सक्रच्च निह तात ! कथञ्चिदेव वृण्वीय कञ्चिदपरं पितिमित्यवेहि ।।

### : ६ :

तस्या हढां मितमवेक्ष्य पिता स्वपुत्र्या-रुद्धन्दस्तवास्तु तनये ! इति तामुवाच । नेच्छाविघातमहमाचरितास्मि ते, त्वं प्राणै: प्रियाऽसि गुणवत्यसि मे तनूजे ! ।।

#### : 9:

इत्यूचिवान् स सुधियामृषभोऽभिलष्यन् सम्पादनं परिणयस्य शुभं सुतायाः । सम्बन्धिनां च सुहृदां च कृते विधिज्ञः सम्प्रैरिरत् प्रमुदितश्च निमन्त्रणं द्राक् ॥

#### : 5

म्रासाद्य तत्सपिद सम्प्रतिपेदिवांसः ते गेहमस्य शतशोऽथ सहस्रश्च्य । तेषां भृतं तदचकात्सुविशालरूपं पुष्पोत्करै: सुरुचिरै: परिशोभितं च ॥ : 3:

ग्रत्रान्तरे समुदभूदपवाद एको यो वातचक्रमिव सम्प्रमृतो वभूव । जाता कुले सुविदिते भुवि नेहरूणां कन्येन्दिरोद्वहति कश्चन पारसीकम् ॥

: 20:

इत्येतदस्ति सुतरामविषह्यमेव लोकस्य तावदिहदेशगतस्य हिन्दोः । नैकान् विहाय तरुणान् विदुषोऽत्र हिन्दून् कन्येन्दिरा किमिति हिन्द्वितरे प्रसक्ता ।।

: 22:

एतेन चेतिस भृशं परिपीडितः स्वं रोद्धं कथिश्वदिप नालमसौ बभूव । क्षोभं स्वकं च शतशोऽथ सहस्रश्रेय पत्रैः स्वकैः सुविशदैः प्रकटीचकार ॥

: १२ :

पत्रैस्तु तैर्विचलिता न बभूव बाला
नो निश्चयं च विजहौ हढबुद्धिरेषा ।
वाते महत्यपि महागिरयो भवेयुनिष्कम्परूपरुचिरा इति नात्र चित्रम् ॥

## : १३:

संक्षेभमेव निह केवलमत्र हिन्दूर्व्यक्तं चकार विविधं व्यथितो जनोऽत्र ।
तस्याः प्रियस्य जनकस्य जवाहरस्याप्यन्यां मितं परिणये दुहितुः स मेने ।।

# : 88 :

नेमां प्रदातुमभिलष्यति पारसीक-यूनेऽन्यधर्मगत इत्यभिलक्ष्य विद्वान् । विप्र: पिता स्वतनयामिति तत्र तस्य स्वोपज्ञमेव खलु भाष्यमिदं बभूव ।।

## : १४ :

नैतद्वचचारयत हन्त ! विचारमूढो धर्मान्घ एष परिवादपरो जनस्तु । पश्यन् कुटुम्बिमव सर्वजगत्स्वकीयं सङ्कोचवृत्तिरसकौ न जवाहर: स्यात् ॥

## : १६ :

एषोऽस्य धर्म इति जातिरथास्य वैषा वर्णोऽस्य वाऽयमिति वाऽस्य च वेष एषः। एताहशः खलु विचारसरण्य एव प्रादुर्भवन्ति महतां नहि मानसेषु।।



इन्दिराफ़ीरोजगान्ध्योविवाहविधिः

भूदिग्ग्रहेन्दुमितवत्सर ईसवीये
मार्चाख्यमासि ऋतुराजविलोभनीये ।
फ़ीरोजगान्ध्यभिधसुन्दरपारसीकयूनाऽभवत्परिख्यः शुभ इन्दिरायाः ॥
१५.१६-२०. (ईषत्परिवर्त्य)

## : 29:

यूनोः प्रबुद्धतरयोः प्रकृतौ च पृष्ठभूमौ च भेद इति नाम जवाहरस्य ।
ग्रासीद्विवाहमभिलक्ष्य मनाग् विरोधो
धर्माग्रहो नहि बभूव तु तत्र हेतुः ॥

#### : १5:

जातो यंतः परिण्यस्य महान् विरोधो लोके, जवाहरमतोऽन्वशिषन्महात्मा । गान्धी, प्रयच्छ तनयां स्वयमेव योग्यां गृह्णातु मित्र ! नहि येन जनोऽन्यमर्थम् ॥

### : 39:

श्रोमित्युवाच सरलप्रकृतिः स तं च शास्त्रोक्तरीतिमनुसृत्य ददौ च कन्याम् । भूदिग्ग्रहेन्दुमितवत्सर ईसवीये मार्चाख्यमासि ऋतुराजविलोभनीये ॥

#### : 20:

फ़ीरोजगान्ध्यभिधसुन्दंरपारसीकयूने विलक्षणिये सुतरां प्रहृष्टः ।
वृत्ते शुभे परिणये च तयोः प्रमोद
ग्रासीज्जनस्य च समस्य गृहागतस्य ।।

: २१:

ग्रस्याः शुभे परिणयावसरे सुगात्र्या वेद्यां प्रक्लृप्तमनिधिष्ठितमेकमास्त । मातुः कृते किल चिराय दिवं गताया तातस्य पार्श्वमभिशोभयदासनाग्र्यम् ॥

: २२ :

रिक्तं मुहुर्मुहुरबोधयतेदमेव
दुःखं सुखं च सहगामि विधेर्बलेन ।
मोदोऽभवद्यदि महांस्तनयाविवाहे
पत्नीवियोग इति खेदभरोऽभवच्च ।।

: २३:

लोकाधिनायकवरस्य जवाहरस्य भावस्तथैव समभून्मनसीन्दिरायाः । प्रीतिः परा पतिसमागमनेन तस्या ग्रासीत् स्वमातुरनुपस्थितिजं च दुःखम् ॥

: 38:

एवं परस्परिवरोधिविचारवृन्दै-रान्दोलिताऽतिसुकुमारवयाः कुमारी । सम्पत्स्यमानमिचराद्विरहं पितुः सा सिश्चन्त्य न क्षणमिष क्षणमाससाद ॥

#### : २५ :

हासप्रहासिन रते स्वसखीजनेऽपि हर्षाप्लुते परिजने परितः स्थितेऽपि । ग्रालक्ष्यताक्षियुगले भृशमायतेऽस्याः सूक्ष्मा प्रहर्षसमयेऽपि विषादरेखा ।।

### : २६ :

ग्रम्बा यदाप्रभृति यातवती प्रियाऽस्याः
स्वर्गं तदाप्रभृति केवलमेषकैव ।
ग्रालम्बनं स्वजनकस्य बभूव साऽपि
सम्प्रत्यहो ! पतिगृहं समुपैष्यतीति ॥

## : 20:

एकाकितासमनुचिन्तनबुद्धिरस्यास्तातस्य नैव कलयाऽपि चकार खेदम् ।
तामर्थ एव परकीय इति प्रपद्य
प्रादात्प्रसन्नमनसा स परिग्रहीत्रे ।।

#### : 25 ::

श्रासीद्विवाहसमये परिधानमस्याः कारागृहे स्वयमुतैस्तनुतन्तुजालैः । शाटी प्रियेण रचिता जनकेन शुभ्रा हत्तन्तुजालिमव सङ्ग्रथितं रसेन ॥ : 35:

शाटोमिमां च परिधाय मनस्विनी सा रक्तान्तकां प्रियतमे हृदयेन रक्ता । ग्रारक्तवर्णकमनीयकपोलकान्तिः कम्रा वधूरिततरां सुषमां प्रपेदे ॥

: ३0 :

दत्ताङ्गरागरुचिरा स्वसखीभिरेषा
मुग्धा वृताऽतिकमनीयशरीरयष्टिः ।
नानाविधाभरणभूषितहृद्यरूपा
लज्जावनंम्रवदनाऽतितरां चकाशे ।।

: ३१ :
(प्रहिषणीवृत्तम्)
बालैषा पितमिधगम्य तेन सार्धं
कश्मीरान् मुदितमना जगाम तत्र ।
हश्यानि प्रिथततमानि चापि हृष्ट्वा

तत्सङ्गादधिकतरां बभूव हृष्टा ।।

॥ इति डा० सत्यव्यतकारित्रविरचिते इन्दिरागान्धीचरितमहाकाव्ये पञ्चवकाः सर्गः ॥ षोडशः सर्गः

बोडशः सर्गः

(प्रहर्षिणीवृत्तम्)

8

कश्मीरेष्वितकमनीयसौरभाढ्या वासन्ती कुसुमसमृद्धिरद्वितीया । उद्भेदास्तरुषु हिमात्यये च हृद्या दम्पत्योः प्रसभमहार्षुरन्तरङ्गम् ।।

?

स्रोतोभिर्मुखरितदिक्तटैश्च रम्यैः कूजद्भिविहगगणैश्च सम्प्रह्षण्टैः । भूभागैर्नयनसुखैश्च शाद्वलैश्च तौ सम्यग् विदधतुरात्मनो विनोदम् ॥

: ३:

भ्राम्यन्तौ गिरितिटनीतटीषु तावद्
गच्छन्तावथ विपिनस्थलीषु तत्र ।
प्रस्नान्तावितरमणीयनिर्भरेषु
स्वं कालं सुखिततरौ विनिन्यतुस्तौ ।।

: 8:

ग्रद्रीणां खलु हिमखण्डपाण्डराणि
श्रृङ्गाणि प्रतिदिशमक्षिलक्षितानि ।
नौपङ्क्तिर्गृहमिव सज्जिता स्रवन्त्यां ।
दम्पत्यो मनसि मुदं परामकुर्वन् ।।

: 4:

कुर्वन्तौ मघुरतराः प्रियाः कथास्तौ विस्रब्धं खलु मघुयामिनीषु तुष्टौ । स्नानन्दं परममुपागतौ रसज्ञौ सवं कालं क्षणमिव निन्यत् रसेन ।।

: ६ :

तत्रस्थौ मृदुपरिहासकौतुकेन सन्देशं चपलमती जवाहरं द्राक् । कस्मिश्चिद्दिवस इमावहारयेतां 'सम्प्रेष्यः पवन इतोऽतिशीतलः वि.म्' ॥

: 9:

तं लब्ध्वा परिगततन्मनोगतार्थः
स्मित्वेषत् स्वयमपि तद्वदेव विद्वान् ।
हासार्थं किमपि विचिन्त्य तौ प्रति द्राक्
सन्देशं रुचिरतरं स सन्दिदेश ।।

: 5:

'वातः स्याच्छिशिरतरः प्रियश्च तत्र नाम्राणां कथमपि वर्तते तु सत्ता ।' सन्देशं निजगुरुतोऽधिगम्य रम्यं संहृष्टाविति नवदम्पती ग्रभूताम् ॥ : 3:

एवं तौ परमरसाप्लुतौ युवानौ कश्मीरेष्वधिगतसर्वसौख्यसारौ । सन्तृप्तौ प्रतिगमने मित व्यधत्तां नो कश्चिच्चिरमभिरोचयेत् प्रवासम् ॥

: 90:

कश्मीरान् कथमपि सम्प्रहाय विज्ञौ सम्प्राप्तौ पुरवरमात्मनः प्रयागम् । नैकैश्च प्रियतरकैः स्वबन्धुभिस्तौ सङ्गत्य प्रियतरकाः कथा स्रकाष्टीम् ॥

: 22:

फ़ीरोजः प्रयतपरिग्रहद्वितीयः सोत्साहोऽभवदधुना सुशिक्षितश्च । तेनाभून्मनसि विचार एष तस्य स्वां वृत्ति किमिति न कल्पयेय साध्वीम् ॥

: १२:

न स्वानामकृत समाश्रयं कथश्चित् नैवाथ श्वशुरसमाश्रयं गतोऽयम् । वृत्त्यर्थं स्वयमकृत प्रयत्नमेष मानेच्छोर्भवित परावलम्बिता नो ॥

### : १३:

ग्रागच्छत्सपिद सह स्वभार्ययाऽतः प्रख्यातं पुरवरमेष लक्ष्मणाख्यम् । वृत्ति चाप्यिधगतवान् प्रसिद्धनेश्नल्-हेरल्डेत्यभिहितवृत्तपत्रवर्ये ॥

### : 88 :

वेश्मायं रुचिरतरं च कल्पयित्वा संवस्तुं सह निजभार्यया प्रवृत्तः । शक्रं तं सततमनुव्रता शचीव तिच्चत्ते परममसिक्त हर्षमेषा ।।

### : १५:

तूत्नं स्वं गृहमिदमिन्दिरा व्यधत्त सज्जं स्वां रुचिमनुरुध्य वाञ्छनीयम् । स्वल्पं तद्रुचिरतया सुभूषितं सत् सर्वेषां नयनयुगं जहार सद्यः ।।

#### : १६ :

कुर्वाणा सुखमिह गेहके निवासं कालं स्वं मधुरतरं निनाय तन्वी । तां ज्ञात्वा कृतवसति तु तत्र योषाः सन्द्रष्टुं प्रतिदिनमागमन्ननेकाः ।।

#### : 20:

सायाह्ने पतिसुहृदश्चातत्प्रपन्नाः सम्भाषां बहुविषयां प्रवर्तयन्तः। भूयांसं समयमिह स्थिता स्रभूव-न्नत्यन्तं परिगतसाहसा युवानः॥

#### : 25:

सा ह्यासीन्मितवचना च संयता च तद्भर्ता पुनरभवन्न संयतस्तु । भेदोऽयं रुचिवशगस्तयोः कदाचित् तच्चित्तज्वरमपि कश्चनाततान ॥

#### : 38:

न त्वेवाभवदयमन्तरायभूतस्तत्प्रेम्णि प्रकटितभूम्नि लेशतोऽपि ।
कालोऽभूदितगत एवमेव तत्र
दम्पत्योरभिरतयोः स्वकृत्यजाते ।।

#### : २0:

एतस्मिन्नभवदथान्तरे विशाल-कांग्रेसाभिधसदसोऽधिवेशनस्य । मुम्बय्यां नयनसरित्पतिग्रहेन्दु-सङ्ख्येऽद्दे बहुजनचितः प्रघोषः ॥

## : २१:

तत्रेमाविष समुपस्थिति लषन्तौ सम्प्राप्तौ खलु समयेन विज्ञवयौ । नैकाभिर्नेनु दृष्टिभिर्महत्त्वं तस्यासीत्प्रथितसदोऽधिवेशनस्य ।।

### : २२ :

तत्रैवाभवदिधघोषणाऽतिघोरा
यान्त्वस्या भरतभुवो विदेशजाताः।
इत्येषा, समभवदहो ! ययोग्रकोपः
सर्वेषु प्रमुखजनेषु तत्र हन्त ! ।।

### : २३:

क्रूराणां भरतभुवः प्रशासितृणां येनासन् प्रमुखजना जवाहराद्याः । कारायां सपदि निपातिता नृशंसै-र्वेंदेश्यैर्भरतभुवोऽतिभारभूतैः ।।

### : 28:

तातं स्वं निगडितमाकलय्य खेदा-दायासीत्पुरवरमेव सा प्रयागम् । तत्प्राप्ता सपदि गृहं पितुः प्रपन्ना वैक्लव्यं परममुपागता श्रमार्ता ॥

शि इति डा॰ सत्यव्रतशास्त्रिवरिचते
 इन्दिरागान्धीचरितमहाकाव्ये
 षोडशः सर्गः ॥

सप्तद्शः सर्गः

सप्तदशः सर्गः

(उपजातिवृत्तम्)

? :

तस्यां पितुर्गेहमुपेतवत्याम् ग्रन्येद्युरेवातिनृशंसकृत्यैः । पितृष्वसा बन्धनमापिताऽभू- द्वैदेशिकैः शासितृभिः प्रसह्य ।।

: ? :

लक्ष्मीपरं सा विजयेति नाम लक्ष्मीस्वरूपा कुशला बभार । तया वियोगो जनकेन चापि तस्या भृशं दु:खमवाततान ।।

3

स्वं पर्यवस्थाप्य यथाकथश्चित् कालश्च कश्चिद् व्यतियाप्य तत्र । सा कोविदानां धुरि कीर्तनीया स्वं लक्ष्मणाख्यं पुरमाससाद ॥

: 8:

पतिस्तु तस्या निजिघृक्षितोऽपि रक्षाजनैस्तद्वशमाप नैव। दिनानि नैकानि च तान्प्रवीणः स वश्चयामास यथाकथश्चित्॥ ነ ሂ :

न ताहशोऽभूत्स जनाग्रगण्यो
यः स्वं स्वयं हन्त ! समर्पयेत ।
बलेन युक्तया च भवेयुरेतद्विधा जना निग्रहभाजनानि ॥

: ६ :

पत्याऽपि तावद्रहिता मनस्वन्यसाववात्सीन्निजनूत्नगेहे ।
एकािकनी धैर्यधनाऽऽत्मनश्च
चिन्तामसौ नो कलयाऽपि चक्रे ।।

: 9:

एवं स्थितायां किल तत्र तस्यां विविक्श्वितस्य । विद्यालयस्य स्वपुरस्थितस्य विद्यालयस्य स्वपुरस्थितस्य च्छात्राः स्वयं तामुपसेदिवांसः ॥

: 5:

तामूचिवांसश्च समे समेता विद्यालयप्राङ्गण एव तावत् । राष्ट्रध्वजोच्छ्रायविधेः प्रियस्य सम्पादने नोऽस्ति परोऽभिलाषः ॥ : 3:

उपस्थिता स्याद्यदि तत्र कृत्ये भवत्यपि प्राप्तयशा, भवेयुः । सिद्धिं गताः सर्वमनोरथा नो बह्वी भवत्या महनीयताऽस्ति ।।

: 20:

ग्राकर्ण्यं सा तद्वचनं गभीर-मोमित्युवाचातिकृशाङ्गयष्टिः । निर्दिष्टपूर्वेऽहिन सम्प्रहृष्टा समागता तैः समये बभूव ॥

: 22:

यावद् ध्वजोच्छ्रायमिहाततान कश्चिद् विनेयो हढसाहसेन । तावत् सुतीव्रा लगुडप्रहार-वृष्टिः पपातोपरि तस्य बाह्वोः ॥

: १२:

यावच्च भूयः प्रहृतः स शीष्णी
स्वां भूमिमालिङ्गिति वीरवर्यः ।
यावत्स्म हस्तात्पतिति घ्वजोऽस्य
जग्राह तावद्रभसेन सा तम् ॥

#### : १३:

उच्चैश्च चुक्रोश ध्वजो भविष्य-त्ययं सदैवोर्ध्वगितः प्रियो नः । तां नेहरूणां तनयां प्रवीरा-मालक्ष्य राष्ट्रध्वजधारिणीं द्राक् ॥

### : 88 :

विद्यार्थिनः स्फूर्तिमुपेयिवांसस्तत्र स्थिता श्रावृतवन्त एनाम् ।
हृष्ट्रा तु तान् रक्षिजना नृशंसा
श्रघ्नन् कठोरैर्लगुडप्रहारैः ।।

## : १4 :

वर्षत्सु तावल्लगुडप्रहारेष्वनारतं साहसमाश्रयन्ती ।
शिलेव साक्षात्सुदृढाऽवतस्थे
क्षणं न जात्वेव च सा चकम्पे ॥

#### : १६ :

एताहशीं तां परिवीक्ष्य रिक्षजनाः परं क्रोधमुपेयिवांसः ।
क्रूरं प्रहारं करयोः प्रचक्रुयेन घ्वजः पित्सुरलक्ष्यतास्याः ॥

: 20:

क्षणं प्रजाता भृशविह्वलाऽपि पीडां कथञ्चित् प्रविषद्य देवी । ध्वजं करान्नो विमुमोच तत्र भूमिं गताऽप्यातिवशं गताऽपि ॥

: 25:

एवं गतायामिप तत्र देव्यां
प्रहारवर्षो निपपात तस्याम ।
निष्पष्टगात्राऽपि पदत्रजातैध्वंजं प्रियं सा न मुमोच धीरा ॥

: 38 :

पितामही मेऽतिकृशाऽपि नैकान् एवंविधान् सोढवती प्रहारान् । पितामहो मे जनकस्तथा च बहून् प्रहारान् खलु सोढवन्तौ ॥

: २0:

जाता कुले सुप्रिथिते हि तेषां
पीडां कथं नाहमहं सहेय ।
इत्येव सञ्चिन्त्य विदां वरेण्या
प्रहारपीडां परमां विषेहे ।।

## : २१:

प्रहृत्य रक्षिष्वथ तत्र घोरं यथागतं तेषु गतेषु तावत् । क्लान्ता शरीरेण न चेतसाऽसौ प्रत्याययौ वेश्म निजं प्रवीरा ॥

### : २२ :

दिने व्यतीते निश्चि चागतायां परेरदृष्टः पतिरभ्युपागात् । तस्या, ग्रपुच्छच्च यदास्त वृत्तं राष्ट्रध्वजोच्छायविधौ प्रवृत्ते ॥

#### : २३:

तद्वाचमाचम्य समभ्युवाच स्वस्य स्वभावस्य वशं गताऽसौ । स्वल्पो विरोधोऽजिन रक्षिभिर्नो राष्ट्रध्वजोच्छ्रायविधिस्तु वृत्तः ॥

#### : 28:

श्राकर्ण्यं तस्या गिरमेवमथ्यां पति: क्षतैर्ज्ञातसमस्ततत्त्व: । ऋद्धः श्वसन् सर्प इव प्रकोपात् यथागतं प्रत्यगमत् प्रवीर: ॥ : २५:
(मालिनीवृत्तम्)
कियतिचिदपयाते काल एवं मनस्विन्यकृत मनसि चिन्तां प्राप्ततातप्रवृत्तिः ।
कथमिव जनसङ्घं बोधयेयं हि तां द्राग्
भवतु मम पुरे तद्वृत्तमात्रेण तोषः ॥

शि इति डा॰सत्यव्रतशास्त्रिविरचितेइन्दिरागान्धीचरितमहाकाव्येसप्तदशः सर्गः ॥

अष्टादशः सर्गः

(उपजातिवृत्तम्)

?:

एवं विनिश्चित्य विदां वरेण्या सैका सभां योजयितुं प्रयेते । निमन्त्रणानि प्रजिघाय चापि वाचैव सा नैव दलै: कथश्चित् ।।

: ?:

कारागृहान्मुक्तिमुपेयुषां सा कांग्रेसिनां स्वल्पसदः प्रकल्प्य । स्वं निश्चयं प्रोच्य समभ्युवाच तान्, ग्राशु यूयं जनतामुपेत ।।

3:

श्राख्यात चाथो निभृतं प्रवृत्ति संयोज्यमानस्य सदोवरस्य । जनांश्च सम्प्रेरयतोपगन्तुं तदेव सर्वे च तथा प्रचक्रुः ॥

: 8:

स्थाने च निर्दिष्टचरे च काले नैके जनास्तत्समुपेयिवांसः। सदो विशालं प्रियदर्शिनी च प्रवक्तुमेतान् सपदि प्रवृत्ता।।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

: 4:

सदःप्रवृत्तिं समवाप्य रक्षिजना ग्रपि स्थानमुपेयुरेतत् ।
ग्राभाषमाणां परमप्रवीरां
वीक्ष्येन्दिरां क्रोधवशं च जग्मु: ।।

: ६:

तृणाय मत्वा खलु तान् भुजिष्यान् सा वाग्ग्मिनीनां धुरि कीर्तनीया। गिरं स्वकामर्थगुरुं गभीरां प्रावर्तयत्तत्र विदां वरेण्या।।

: 9:

कालं तु तस्यां किल कित्रदेव सम्प्रोक्तवत्यां शठ ग्रांग्लदेश्यः । तामाह कित्रद्विरमाशु योषे ! नातः परं वाक्प्रसरस्तवास्तु ॥

: 5:

नो चेद् भुशुण्डीगुलिकाप्रहारः
प्राणान् प्रियांस्तेऽपहरेत्क्षरोन ।
यावद् गिरस्तस्य मुखाच्चरन्ति
क्रूरा इमा ग्रांग्लभटस्य तस्य ॥

: 3:

तावत्सभाया उदगात्तरस्वी
फ़ीरोजगान्धी महता जवेन ।
विद्युद्गतिश्चैनमुपाद्रवत्स
तद्गात्रसम्मर्दनमाचिकीर्षुः ।।

: 90:

गर्वोन्नता तं च ददर्श पत्नी
प्रियेन्दिरा साहसिकं पितं स्वम् ।
स चापि धैर्यस्य च साहसस्य
मूर्ति प्रियां स्वां पुरतो ददर्श ।।

: 88 :

ग्रन्योन्यसन्दर्शनमत्र चित्रं तयोरनेकानि दिनानि तावत् । जातं क्षरोनैव वियुक्तयोस्तु विधेर्विचित्राणि हि चेष्टितानि ।।

: १२ :

स्रत्रान्तरे सैनिक एक एताम् स्राक्रम्य बाह्वोर्बलवच्चकर्ष । पार्श्वस्थमारोपयितुं स वाञ्छन् स्ववाहनं बन्दिगृहं च नेतुम् ॥

## : १३:

लोकाः स्थितास्तत्र वितेनुरारात् क्रुद्धाः कठोरं प्रतिरोधमस्य । तेनाऽऽस्त तस्याः प्रियदर्शनाया ग्रहो ! विचित्रा स्थितिरिन्दिरायाः ॥

# : 88 :

एकत्र तावद् भट ग्राचकर्ष बाह्वोरिमामन्यभटैः समेतः । ग्रन्यत्र तावज्जनताऽऽचकर्ष तद्धस्ततो मोचियतुं प्रयत्ता ॥

### : १५ :

एवं विकृष्टा प्रतिकूलदिक्षु
भटैश्च लोकैश्च मिथो विरुद्धैः ।
बभूव देवी क्षतिवक्षताङ्गी
सा व्याकुला खण्डितवस्त्रका च ॥

## : १६ :

एवं स्थिते शस्त्रिण ग्रात्तकोपा ग्रापेतुरत्रान्यभटा नृशंसाः । ग्राच्छिद्य तां च प्रसभं जनेभ्य ग्रारोपयंस्ते निजवाहनं द्राक् ॥ : 29:

फ़ीरोजगान्धि शतसङ्ख्रचकांश्च जनांस्तथाऽन्यान् निजदेशभक्तान् । ग्रारोपयामासुरिमे प्रसह्य स्ववाहनानि, त्वरितं च निन्युः ॥

: 25:

प्रयागतीर्थं निकषा स्थिते हा !

कारागृहे नैन्यभिधानभाजि ।

स्त्रीपुंसयोर्भेदवशात्पृथक् च

फ़ीरोजगान्धेश्च तथेन्दिरायाः ॥

: 38:

जन्याश्च भर्तुश्च बभूव वासः
पृथक् पृथक्, तेन पृथक् स्थितौ तौ ।
ग्रथेन्दिरा कक्षमुपेयुषी स्वं
पितृष्वसारं समवालुलोके ।।

: 20:

कक्षेऽस्मदीये समुपैति पुत्री जवाहरस्येत्यिधगम्य वृत्तम् । बन्धे स्थिता याः किल जामयस्ता दिदृक्षवस्तां बलवदु बभूवुः ।।

## : २१:

स्थित्वा तु मासान्नव तासु तन्वी शरीरसादं परमं वहन्ती । कारागृहात्सा मुमुचेऽतिधीरा वैदेशिकेनाऽपि हि शासनेन ॥

#### : २२ :

स्वास्थ्यं पुनर्लब्धवतीन्दिरेयं कालेन भूयोऽपि कृशाङ्गयष्टिः । व्यापारयामास मनस्तनुं च निरन्तरं मातृभुवो हिताय ॥

## : २३:

व्यापारगोनेत्थमथापि तस्याः पितुः प्रयत्नैश्च महात्मनश्च । श्रीगान्धिनो यत्नशतैस्तथा चा-न्येषां प्रयत्नैश्च सुधीवराणाम् ।।

#### : 38:

सहस्रशश्चापि च लक्षशश्च जाता जना भारतभूमिभागे । तस्याः स्वतन्त्रत्वविधानयज्ञे स्वमाहुतिं कर्तुमहो ! प्रवृत्ताः ॥ : २४:

प्रताड्यमाना लगुडैरजस्नं
भुशुण्डिकाग्रैश्च निहन्यमानाः ।
निष्पिष्यमाणाश्च पदत्रघातैराक्रुश्यमानाः परुषैश्च शब्दैः ॥

: २६ :

श्राकृष्यमाणा बलवच्च बन्दिगृहेषु घोरेष्वथ नीयमानाः ।
सम्प्राप्यमाणा बहुयातनाश्च
क्रूरा ग्रहो ! रौरवनिविशेषाः ।।

: 20:

देशस्वतन्त्रत्वपराः प्रवीरा वन्दामहे मातरमित्युदीर्य । प्रदीप्तवक्त्राम्बुजदर्शनीया-श्चयास्त्विषामित्यवधार्यमाणाः ॥

: २५ :

ते लक्षशभ्रापि च कोटिशश्च
प्राणान् पणीकृत्य जयाय सज्जाः ।
भागीरथीवेग इवाविषह्या
वैदेशिकानां सुतरामभूवन् ॥

: 35:

चिराय शक्या न हि तावदेते
संक्षोभिचित्ताः स्वमते स्थिताश्च ।
ग्रस्माभिरप्यात्तसमस्तशस्त्रैर्वशे हि संस्थापियतुं प्रवीराः ॥

: 30:

स्फुलिङ्गपूगा इव दिक्षु कीर्णा ज्वाला दवाग्नेः प्रसृता इवेद्धाः । एते समस्ता इति बुद्धिरद्धा वैदेशिकानामिह सम्प्रवृत्ता ॥

: ३१ :

परं परं व्याजमुपेयुषी सा
बुद्धिनं तान् प्रैरिरदत्र सम्यक् ।
प्रवर्तितुं, वक्रिधयः कदाचिहजुं न पन्थानमुपाश्रयेयुः ॥

: ३२:

तथा प्रवृत्यं खलु तावदत्रास्माभियंथैतेषु मिथो विवादः ।
ग्राविभवेच्छाश्वतिकः क्षयार्थं
रोगः क्षयो नाम यथा प्रवृद्धः ।।

ः ३३ ः
(शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्)
इत्येवं ते परमिनपुणाः सम्प्रधार्यं स्वचित्ते
बीजोपक्षेपमादावतिनषत मिथो बुद्धिभेदस्य तावत् ।
पुण्यक्षेत्रे वसितकृतिभृतां भारते नाम देशे
नीतेः पारं परमुपगता हन्त ! मौहम्मदानाम् ॥

शित डा॰सत्यव्रतशास्त्रिवरचितेइन्दिरागान्धीचरितमहाकाव्येऽष्टादशः सर्गः ॥

एकोनविंशः सर्गः

एकोनविशः सर्गः

(उपजातिवृत्तम्)

8:

उप्तं तदेवं किल बुद्धिभेद-बीजं गतं कालवशात्प्रवृद्धिम् । मौहम्मदा यद्वशमाप्रपद्य विचारमूढत्वमुपेयिवांस: ॥

?:

मौहम्मदं धर्ममुपाश्रितानां साम्यं न तावत् कलयाऽपि नोऽस्ति । हिन्द्वाख्यधर्माश्रियिभिः, पृथक्ता सर्वात्मना नोऽस्ति ततः प्रसिद्धा ।।

: 3:

राष्ट्रं पृथक् तावदतोऽस्तु तेषां पृथक् पुनर्नस्तिदहास्तु चैव । इत्येवमासीन्मतमेतदीयं परस्परस्यैव विनाशकारि ।।

: 8:

प्रमाणभूतश्च मुहम्मदालि-जिह्नेतिनामाऽभवदत्र किश्चत्। तेषां मतो नेतृवरोऽतिजिह्यो विरोधबीजाङ्कुररो सहायः।।

#### : X :

यत्रास्तु सङ्ख्ञचा महती जनानां
मौहम्मदानां खलु ते प्रदेशाः ।
पृथक् कृता मूलभुवो भवन्तु
नूत्नस्य राष्ट्रस्य निमित्तभूताः ॥

# : ६:

नामास्तु राष्ट्रस्य च तस्य पाकि-स्थानेति नूत्नस्य नवीनमेव । मौहम्मदस्तत्र च धर्म एक उत्कर्षकोटि परमामुपैतु ॥

#### : 9:

एतानि चान्यानि बहूनि चाऽऽख्यद् वाक्यान्यसौ वाक्यविधौ प्रवीण: । वैदेशिकानां स्वमनोऽनुकूला-नीत्यभ्युपायु: खलु तानि ते च ।।

#### : 5:

तथा प्रवृत्ता निजशासनं ते
संहर्त्कामा ग्रिप भारताद्धा ! ।
भागद्वयेन प्रविभाजनं स्यात्
तस्येति बुद्धि कुटिलां प्रचक्रुः ॥

: 3:

जवाहराद्यास्तु मनस्विवर्याः
स्वदेशभङ्गे विमनायमानाः ।
ग्रप्यभ्युपायंस्तमुपायमेव
स्वाधीनतायाः कलयन्त ग्राशु ॥

: 80:

ग्राङ्ग्लास्त्वितो यान्तु, परे यतस्ते, स्वेषां परेषां च मता हि नः स्वे । एकत्र भागे यदि शासनं स्यान् मौहम्मदानामिति कात्र हानिः ? ॥

: ११ :

जाता इमे भारतभूमिभागे तदन्नभोगेन समृद्धिमाप्ताः । बुद्धिभ्रमाद्यद्यिप तावदद्या-स्मत्तः पृथक् स्वं कलयन्ति मूढाः ।।

: १२:

तथाऽपि ते स्वे, न परे कथिश्वत् प्रियाश्च मान्याश्च मता भृशं नः । बुद्धिश्रमः कालकृतो ह्यमीषां कालेन शान्तो भवितैव सत्यम् ॥ : १३:

इत्येवमादि स्वमनःसु विज्ञाः
सिश्चन्त्य भूयो बहुकालमेव ।
वैदेशिकैर्नीतिविदां वरेण्यैजिह्नादिकैरारचयंश्च वार्ताः ।।

: 88 :

ततस्तु तासां परिणाम एषोऽजिनष्ट तावद् भृशमायतानाम् ।
द्विधाऽभवद् भारतभूमिरेषा
स्वाधीनतामध्यगमद् विभक्ता ॥

: १४ :

द्वीपाम्बुनिष्यङ्कशशाङ्कसङ्ख्ये संवत्सरे मासवरे ह्यगस्त्ये । दिने शुभे पञ्चदशे स्वयं नः समर्पितं शासनमाङ्गलीयैः ॥

: १६:

तेन प्रिये भारतनाम्नि देशे
हर्षप्रकर्षस्य बभूव वर्षः ।
चिरप्रवृत्तः कठिनोऽत्र देशे
स्वातन्त्र्ययत्नो विरतिं गतञ्च ।।

: 29:

दिने स्वतन्त्रत्वमवाप तस्मि
न्नेवाथ नूत्नो रिचतो विदेश्यैः ।

मौहम्मदानां कथनात्तु पाकि
स्थानाभिधानोऽपि च हन्त ! देशः ।।

: 25:

येषु प्रदेशेष्वभवद् बहुत्वं मौहम्मदानां खलु तान् समस्तान् । ग्रादाय चादाय च कल्पितोऽभूच् चित्राकृतिर्देशिवशेष एषः ॥

: 38:

श्रतोऽभवद् दुर्घटताऽत्र, क्लृप्तो नैवायमासीत्सुघटत्वदृष्टचा । एकश्च खण्डोऽभवदस्य पूर्व-दिश्यन्य एवास्त च पश्चिमायाम् ॥

: 20:

द्विधा कृतात्पञ्चनदप्रदेशाद्
वङ्गप्रदेशाच्च कृतात्तथैव।
एकैकमादाय तु खण्डमेष
देशो विचित्रो रिचतो बभूव।।

# : २१:

सिन्धुप्रदेशश्च तथा च बिल्लोच्-स्थानं च सीमान्त इति श्रुतश्च । प्रदेशवर्या हि बभूवुरस्मिन् देशेऽङ्गभूता नवतां दधाने ॥

# : २२ :

स्वातन्त्र्यमाप्तस्य हि भारतस्य जवाहरोऽभूद्विदुषां वरेण्यः । प्रधानमन्त्री, विदितो जनाना-मादर्शभूतो भुवि सज्जनानाम् ॥

# : २३:

मौहम्मदानामयमस्ति पाकि-स्थानाभिधानः खलु रम्यदेशः। ग्रन्ये तु ये सन्तु जना इहाशु गच्छन्तु ते भारतदेशमेव।।

#### : 28:

विधीमणां स्थानिमहास्ति नैव तिद्रक्त एवास्त्वयमद्य देश: । दुर्बुद्धिमेतां परिगृह्य ते त-न्निःसारणं सम्यगभावयन्त ।। एकोनविशः सर्गः

: २४ : (वैतालीयवृत्तम्)

ग्रथ बुद्धेविपरीततावशाद्
बहुकालप्रतिवेशिनोऽपि हा !।
निजदेशे परतामुपागता
ग्रतिचित्रं ननु धातृचेष्टितम् ।।

॥ इति डा० सत्यव्यतशास्त्रिवरिचते इन्दिरागान्धीचरितमहाकाव्ये एकोनविंशः सर्गः ॥ विंशः सर्गः

[वैतालीय (सुन्दरी) वृत्तम्] : १:

ग्रथ हिन्दुजनान् प्रति क्रुधं
परमां बिभ्रत ग्राततायिनः ।
पशुमारिममानमारयन्
धनमेषामहरन्पशूंस्तथा ।।

: ?:

ग्रनलं निलयेषु चाददु-र्युवतीश्चापि वृथाऽहरन् क्रुधा । ग्रपरं च मुहम्मदानुगा ग्रतिघोरं भुवि कर्म चिक्ररे ॥

: 3:

न दयाऽभवदाततायिनां
करुणा नैव मनःस्ववातरत्।
ग्रभवत्परधर्मिणां मुधा
ननु हिंसैव विनोदसाधनम्॥

: 8:

श्रथ तत्क्रुतवैशसान्निजां तनुरक्षां परितश्चिकीर्षवः । द्रुतमेव ततोऽपदुद्रुवु-र्बहवो हिन्दुजना भयातुराः ॥ : 4:

शतशोऽथ सहस्रशश्च ते
निजभूमेः प्रसभं बहिष्कृताः ।
व्यथिताः सुतरामिकञ्चनाः
शरणं भारतमाप्रपेदिरे ॥

: ६ : •

प्रचुरा खलु तत्सहायता
प्रथमं कृत्यमिति प्रजानती ।
पतिगेहत इन्दिराऽगमत्पितुरेवालयमन्यसेविका ।।

: 9:

ग्रिभिवीक्ष्य मुहम्मदानुगान् निजदेशे परिहंसने रतान् । ननु हिन्दुजना ग्रिपि क्रुधा बहु कर्मातिविगिहतं व्यधुः ॥

: 5

श्रददुस्तेऽप्यनलं मुहम्मदा-नुगतानां निलयेष्वनेकशः । विनिजघ्नुरनागसो जनान् परधर्मानुगता इति क्रुधा ।। : 3:

इतरेतरपीडने रता:
समभूवन्नुभयेऽपि मन्युना ।
प्रबलेन वशीकृता ग्रहो !
यवना हिन्दुजनाश्च भारते ।।

: 20:

निखिलेयमभून्मही भृशं जनहिंसाकुलिता प्रपीडिता। सुजना इह संहृति ध्रुवं प्रविलोक्याकुलतां परां ययुः॥

: 88:

मितमानिप मानवस्तदा न विवेके मितमादधादिति । भृशमन्वभवत्स यातना 'ग्रविवेकः परमापदां पदम्' ॥

: १२ :

इति तेन कर्दाथतं मनो
मृदुचित्तस्य जवाहरस्य हा ! ।
ग्रभवद् गुरु कर्म चैकतोऽपरतोऽभूच्च मनोव्यथा भृशा ।।

: १३:

कथमेवमयं चिरं मम निजकृत्यं गुरु निर्वहेद् गुरुः । इति चिन्तनसक्तमानसा ऽऽत्मनि कृत्यं बहु साऽऽदधौ स्वयम् ॥

: 88 :

पितुरेव तदाप्रभृत्यभूत्
परिचर्या प्रथमं तदीप्सितम् ।
निजदेशहिते रतं सदा
गृहचिन्तारहितं व्यधादसौ ।।

: १५ :

बहुधा वेश्म तदीयमाययुः
परराष्ट्राधिकृता जनाः प्रियम् ।
विदधे मनसा सभाजनामियमेषां मधूरां मनस्विनी ।।

: १६:

बहुधा शरणाथिनोऽपि तद्
गृहमापुः किल तत्कृते बुधा ।
इयमातनुत स्वयं श्रमादुचितं भोजनसंविधानकम् ॥

: 29:

विपुले पितुरेव वेश्मनि सुविशालः पटवासकोऽभवत् । यमिमे शरणाथिनो जना शरणायानुदिनं प्रपेदिरे ।।

: १८:

ग्रतिदुःखिममे स्वचेतिस दधतो दैववशादिकञ्चनाः । शरणं तु जवाहरोऽधुने-ति गृहं तस्य समाययुर्दुतम् ।।

: 38 :

गुरुकार्यरतो जवाहरः
कथमेषां सुखसंविधानकम् ।
विदधात्विति तत्सुतैव तद्
व्यदधात्सर्वमनारतं बुधा ।।

: 20:

न हि सा क्षणमप्यकर्मकृत् समवातिष्ठत कोविदाग्रगा । पितृवद् बहुकर्मसंरता श्रममेवातनुत प्रियंवदा ॥ : २१:

समयं बहुमास्त तत्कृतं
पितृगेहाखिलसंविधानकम् ।
पितृसेवनमेव चेत्यहो !
ननु कर्मद्वयकं मनोरमम् ।।

: २२ :

निह सा स्वकृते तु किञ्चन
चकमे तातसुखे रताऽनिशम्।
सुतरां तमनुव्रता बुधा
ननु छायेव तमन्वगात् सदा।।

: २३:

सह तेन ययावियं सदा सुखमस्यादधती स्वचेतिस । परदेशमयान्निमन्त्रितो यदि विद्वत्प्रवरो जवाहरः।।

: 38:

इयमास्त विशेषचर्चने
परराष्ट्राधिकृतैस्तथाऽपरैः ।
जननेतृवरैर्विदां वरा
स्विपतुः सन्निधिमास्थिता ध्रुवम् ।।

: २४ :

ग्रम्युणोत्समुदीरिता गिरो-ऽवहिता मौनमवास्थितैषका । पितृपार्श्वगता तथाऽभव-न्न यथाऽवेत्तदुपस्थिति जनः ।।

: २६:

ग्रथ केवलमेकदैव सा सुहृदां प्रेरणमभ्युपेयुषी । पदमुच्चतरं मनस्विनी पितुराज्ञावशगाऽभ्युपागमत् ।।

: २७:

श्रपवाद इवाभवद् ध्रुव-मयमस्या हढिनिश्चयस्य तु । हितमित्यवधार्यं साऽभ्युपै-दिदमित्यत्र न कोऽपि संशय: ॥

(ग्रनुष्टुब्वृत्तम्)

: २५:

पितुः प्रधानमन्त्रित्वकालेऽनिच्छन्त्यपि स्वयम् । कांग्रेसनाम्नः सदसोऽध्यक्षत्वं प्रत्यपद्यत ॥ : 38:

वर्षद्वयं प्रयत्नेन तस्य निर्वाहमाचरत् । तथा साधु यथा सर्वो लोको विस्मयमाययौ ॥

शि इति डा० सत्यव्रतशास्त्रिवरिचतेइन्दिरागान्धीचरितमहाकाव्येविशः सर्गः ।।

# एकविंशः सर्गः

# (ग्रनुष्टुब्वृत्तम्)

: ? :

ततश्च पुनरेवासौ पितृसेवापराऽभवत् । न च कालं बहुं तस्याः पिताऽजीवत्ततः परम्।।

#### : ?:

कार्याति रेकविक्लान्तो वार्धक्यं समुपेयिवान् । मित्रभावमिवापन्नैर्विषकुम्भैः पयोमुखैः ॥

#### 3:

श्राक्रान्तभारतैश्चीनैः सुतराञ्च प्रवञ्चितः । जराजर्जरगात्रश्च गोलोकं प्रत्यपद्यत ॥

#### : 8:

ताहशे तु महावृक्षे कालेन विनिपातिते । हाहाकारो प्रवृत्तोऽभूद्विश्च चापि विदिक्षु च।।

#### : 4:

तुल्यं वज्रप्रहारेण घोरं नियतिचेष्टितम् । ग्रश्रुपूर्णमुखा लोकाः कथञ्चिदव सेहिरे ।।

#### : ६ :

न हि प्रधानमन्त्र्यासीत्केवलं स महाजनः । पूजनीयश्च वन्द्यश्च प्रियश्चापि बभूव सः ।।

#### : 9:

ताहशेन महापुंसा कदाचिद्विरहो भवेत्। इत्येव स्नेहसंसिक्तो नैव कश्चिदतर्कयत्॥

#### 5:

'त्रघृष्यश्चाभिगम्यः' स भीमकान्तैर्गृणैरभूत्। 'त्रात्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः'॥

#### : 3:

श्रप्रधृष्यस्य तस्यापि कालः प्राणानपाहरत् । सत्यमेवोच्यते प्राज्ञै 'र्मृ त्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः' ॥

# : 20:

ताते प्रिये दिवं याते वैक्लव्यं परमं गता । ग्रियोन्दिरा न तत्याज धैर्यं धैर्यस्वरूपधृत् ॥

#### : 88:

श्राबाल्यात्तातसङ्गे सा स्थिता तेन च लालिता । तद्वियोगे जगत्सर्वं तस्याः शून्यमिवाभवत् ॥

# : १२:

तथापि चेतसो भावान् संन्ययच्छन्मनस्विनी । श्रसामान्यचरित्रा नो चेष्टेरन् प्राकृता इव ।।

# : १३:

मनस्विनी क्रियाः सर्वाः सा चकारौर्ध्वदेहिकोः । एवं समाचरन्ती च पुत्रकृत्यमवर्तयत् ।।

# : 88 :

जवाहरे दिवं याते तस्य विश्वासभाजनम् । सौम्यः श्लक्ष्मस्वभावश्च शास्त्री लालबहादुरः ॥

# : १४ :

कामराजादिकांग्रेसाधिकृतानां प्रयत्नतः । प्रधानमन्त्रितां यातो देशस्यास्य विचक्षणः ॥

#### : १६:

श्रष्टादशैव मासान् स पदमेतदभूषयत् । ततः परं प्रभुः कालः प्राणांस्तस्याप्यपाहरत् ।।

#### : 20:

तस्याधिकारकालेऽभूदिन्दिरा सूचनार्थके। प्रसारणार्थके चापि मन्त्रालयवरे शुभा।।

#### : 25:

मन्त्रिणी, मन्त्रणा एषा नैकास्तथाविधा ग्रदात् । येन कार्यं तदायत्तं सर्वं सम्पत्तिमाययौ ॥

# : 38:

गते द्युलोकं लोकस्य प्रिये लालबहादुरे । शास्त्रीत्यभिधया ख्याते लोकेनैषा वृताऽभवत् ॥

# : 20:

स्पृह्ये प्रधानमन्त्रित्वे, प्रधानं सा गुणैरभूत् । गुणै: प्रधानभावोऽस्याः प्रतूर्णं व्यक्ततां गतः ॥

# : २१:

मोरार्जीनामधेयोऽस्या विपक्षपथमाश्रितः । कांग्रेससदसः सोऽयं नेतृष्वन्यतमोऽभवत् ।।

# : २२ :

स प्रधानमन्त्रिपदं स्वस्यार्थे चकमे यतः । ततोऽजायत सङ्घर्षोऽनया तत्प्राप्तिहेतुकः ।।

#### : २३:

तत्रापद्विजयं देवी सूक्ष्मदृष्टिविभूषिता । यथामति यथाशक्ति शासनं साधु साऽऽचरत् ॥

# : 28:

शासनं प्रवितन्वत्याः कालः कित्वद्ययौ ततः । प्रक्त एको दुराख्यानो विषमः समुपस्थितः ॥

#### : २४:

जाकिर्हुसैननामाऽभूहेशे राष्ट्रपतिस्तदा । ग्रकस्मादेव तं मृत्युर्वलादाक्रान्तवान् बुधम् ।।

# : २६ :

स्रकालमृत्युं तिसम्ब्रि समुपेयुषि को भवेत् । देशे राष्ट्रपती रम्ये प्रश्नोऽभूदेष उत्थितः ॥

#### : 20:

कांग्रेससदसो नेतृवराः सिश्चन्त्य तत्कृते । सञ्जीवरेड्डीत्याख्यस्य प्रास्तुवन्नाम कस्यचित् ॥

# : 25:

गिरिरित्यभिधानोऽभूत्तदा देशे विदां वरः । उपराष्ट्रपतिः कश्चित्सोऽप्येतच्चकमे पदम् ।।

#### : 38:

उपराष्ट्रपतिर्थः स्यात्स्यात्स राष्ट्रपतिः किल । एतदेव पुरावृत्तमेषैवास्मत्परम्परा ॥

#### : 30:

इत्याचष्ट बुधः सोऽयं प्रेप्सू राष्ट्रपतेः पदम् । न च कांग्रेसनेतारस्तद्वचोऽमानयंस्तदा ॥

# : ३१ :

एवं निराकृतस्तैस्तु कांग्रेसं विजहावयम् । स्वतन्त्रोऽपरवांश्चैव सङ्घर्षायोदयुज्यत ॥

# : ३२ :

तस्मिन्काले मतं तेषां नेन्दिराऽप्यभ्युपागमत् । गिरेः समर्थनं बाढं तद्विरोधेऽपि साऽऽचरत् ॥

# : ३३ :

तेन ऋद्धा भृशं ते तु पदा स्पृष्टा इवोरगाः । तथाऽचेष्टन्त येनाऽस्या विरोधस्तैरभूद् हढः ॥

# : 38:

श्रदीर्घदिशानो वृद्धा लोभमात्सर्यदूषिताः । धनिनां वशगाश्चैते सदा स्वार्थपरायणाः ।।

#### : ३४ :

न नेतृत्वाय कांग्रेसनाम्नः श्रेष्ठस्य कर्हिचित्। कल्पन्ते सदसस्तावदित्यभूदिन्दिरामतिः।।

# : ३६ :

बहु नाम हि कर्तव्यमस्मद्देशेऽवशिष्यते । श्रकालहीनं तत्कार्यमस्माभिः सुपरीक्षितम् ।।

# : ३७ :

कोटिशोऽत्र जना देशे दारिद्रचवशमागताः । दिनस्य द्विरिप प्रायो भोक्तुं नैवाप्नुवन्त्यहो ! ।।

#### : ३५ :

दरिद्राऽशिक्षिता चापि व्याधिभिश्चापि पीडिता। ग्रन्धिविश्वासपूर्णा च प्रजाऽत्रत्या विलोक्यते।।

#### : 38:

ग्रस्या उद्धार एताहक्छीलैः स्वार्थपरायणैः । वर्षीयोभिविधातुं नो पार्येत हि कदाचन ॥

#### : 80 :

इति सञ्चिन्त्य सञ्चिन्त्य निरचैषोदियं बुधा । तूत्नकांग्रेससंस्थाया घटनं, द्राग् व्यधाच्च तत् ॥

# : 88 :

सहस्रशो जनाश्चैनां स्वेच्छयैवान्वयासिषुः । साधुपक्षे स्थितामेतां मन्यमाना विचक्षणाम् ॥

# : 87:

एवमास्तां तदा संस्थे द्वे कांग्रेसाभिधानके । पुरातनी च नूत्ना च तत्र नूत्ना व्यशिष्यत ॥

# : ४३:

भूयांसस्तरुणाश्चान्ये स्वदेशहितकाम्यया । त्यक्तवा प्रत्नं सदो नूत्नं स्वेच्छयैव समाश्रिताः ॥

#### : 88 :

तेन सङ्ख्या विशिष्टाऽभून्नूत्नस्यैवेत्यसंशयम् । सोत्साहैः स्फूर्तिमद्भिश्च जनैस्तत्सङ्गतं बभौ ॥

: ४४ :

(उपजातिवृत्तम्)

निजां च शक्ति मितवैभवं तथा समस्तमेवेदमयोजयद्गिरः । जयाय, सोऽप्येतमवाप्य तस्या ग्रयं जयोऽभूदिति मन्यते स्म ॥

: ४६ :

(मालिनीवृत्तम्)

ग्रथ नवमवकल्प्य स्वीयकांग्रेससङ्घं भुवि सकलजनेषु प्राप्तभव्यप्रतिष्ठा । जनगणमनसां सा मार्गसन्दर्शयित्री निजगुणगणशोभाचारुशीला चकाशे ।।

> ॥ इति डा॰सत्यव्रतशास्त्रिवरिचते इन्दिरागान्धीचरितमहाकाव्ये एकविशः सर्गः ॥

द्वाविंशः सर्गः

(वंशस्थवृत्तम्)

2:

न केवलं विज्ञवरेन्दिरा पुरा
प्रयां गताऽऽदर्शसुतेति भारते।
मनस्यनन्तां ममतां वहन्त्यसावकीर्त्यतादर्शजनन्यपि ध्रुवस् ।।

: ?:

शिशून प्रति प्रेम निसर्गजं बभा-वगाधमस्या इति नात्र संशय:। कुमारिकापीयमवर्षदेष्विवा-नुरागवर्षं जलदालिरद्भुतम्।।

: 3:

स्त्रियाः कृतार्थत्विमदं, लभेत सा मनोरमं मातृपदं शुभं यदि । ग्रपत्यहीना विफलाऽन्यथा त्वियं स्वजीवितं संक्षपयेदनर्थकम् ॥

: 8:

इतीयमस्या मनसो विचारणा हढा पुराऽलक्ष्यत शिक्षकरिप । प्रिया ग्रमुष्याः शिशवोऽभवन् भृशं प्रिया च तेषामियमप्यभूत्तथा ।। : ५ :

म्मपत्यमेषाऽभिचकाङ्क्ष सुन्दरं
स्पृहार्हमातृत्वपदं च कोविदा ।
विना तु मातृत्वमपूर्णमेव सा
ऽतिनिष्फलं जीवितमित्यमन्यत ।।

: ६ :

शिशुप्रिया नेत्ररसायनं ततः शिशुं शुभं साऽजनयद् गुणाकरम् । समुद्रवार्ध्यञ्कशशाङ्कसंमिते सुमङ्गले हायन इष्टमङ्गला ।।

: 9:

शिशुः क्रमेणैष दिने दिने शुभः
कलेव चन्द्रस्य विवृद्धिमागतः ।
मुदां भरं सञ्जनयन् प्रियोऽभवत्
पितुश्च मातुश्च विलक्षणाकृतिः ॥

**s** :

पितामही नाम बभार यित्रयमधीयतास्मै शिशवे तदेव तु ।
बभार राजीविमिति प्रथािमयं
यतोऽभवत्सै्व शिशो; प्रथा ततः ॥

: 3:

(उपजातिवृत्तम्)

बभूव नामद्वयमिन्दिराया मातुः प्रियायाः कमलेति चैकम् । राजीवमित्यन्यदथो, तयोस्तु लोके प्रसिद्धि प्रथमं जगाम ।।

: 20:

(वंशस्थवृत्तम्)

गते तु वर्षद्वय इन्दिरेतरं शिशुं शुभा साऽजनयच्छुभाकृतिम् । उदीरितः सञ्जय इत्ययं जयं गुणैर्भविष्यन्तमसूचयद् गुणी ।।

: 22:

सुताबुभौ नेत्रसुखाकरौ प्रिया-ववाप्य वात्सल्यमयीन्दिरा सुधी: । ग्रमन्यत स्वस्य कृतार्थतां परां मुदां च कोटिं परमां श्रिताऽभवत् ।।

: १२:

तथैव तातोऽपि तयोरमन्यत
सुपुत्रवक्त्राम्बुजदर्शनोत्सुकः।
उभौ सुखेनैवमहो ! विनिन्यतुः
पिता च माता च निजान्यहानि तौ ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

१३:

गुरावियं कृत्यभरेऽपि संरता न तौ विसस्मार सुतौ कथश्चन । ग्रवश्यमेव व्यनयच्च कश्चन समं हि ताभ्यां समयं सुधीवरा ॥

: 88 :

व्यधात्समं क्रीडनिमन्दिरा सुधी-रभुङ्क्त ताभ्यां सममेव चान्वहम् । स्वयं च तद्धर्षविषादसङ्गता स्वमातृकृत्यं निरवोढ वत्सला ॥

: १४ :

पिताऽपि तद्वत्सुतदर्शनेच्छुकः
पृथक् स्थिति स्वां कलयन्नपि ध्रुवस् ।
ग्रजस्रमेव श्वशुरस्य गेहकम्
उपागतोऽभूदुपदासमन्वितः ।।

: १६ :

यदाऽवसल्लक्ष्मणनामके पुरे तदा स तस्माद् बहुशः समागमत् । यदा पुर्नादिल्लिपुरेऽवसत् सुधीः पृथक् स्वकाद्वेश्मन एष स्राययौ ॥



राजीवसञ्जयसङ्गता मातेन्दिरा

गुराविय कृत्यभरेऽपि संरता न तो विसस्मार सुतो कथञ्चन । भवश्यमेव व्यनयच्च कञ्चन समंहिताभ्यां समयं सुधीवरा ।। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Della रोहां इंटर by eGangotri : 29:

न तित्रयोऽभूच्छ्वशुरस्य वेश्मिन निवास इत्यर्थमसौ पृथङ् निजम् । निवासमातेन उभौ सुतौ पुन-दिहक्षुरागाच्छ्वशुरालयं मुहुः ॥

: 25:

सुताविमौ 'यौवनभिन्नशैशवौ'
क्रमेण जातौ हढगात्रबन्धुरौ ।
स्वयं वृते शिक्षितकन्यके प्रिये
ग्रकामयेतां परिरोतुमुत्तमे ।।

: 38 :

तयोरिमं कामियं बुधोत्तमा
न दीर्घदृष्टिः कथमप्यपाकरोत् ।
वृते उभाभ्यां यदि कन्यकोत्तमे
कथं न तौ ते परिरोतुमहंतः ?॥

: 20:

इमां शुभा सा दघती मित शुभां तयोविवाहं मनसाऽन्वमन्यत । इतालिदेश्येयमियं विधर्मिणी-ति चिन्तने नैव मनोऽददात्तथा ॥ : २१:

तयोर्विवाहेऽम्बिकयोररीकृते
सुतस्तु राजीव इति प्रकीर्तितः ।
इतालिदेश्यां किल सोनियाभिधां
कुमारिकां पर्यणयत्सुशोभनाम् ।।

(उपजातिवृत्तम्)

: 22:

तथैव तस्यावरजः कुमारो लोके गतः सद्जय इत्यभिख्याम् । स मेनकां शिष्यकुलावतंसं कुमारिकां पर्यणयतु सुगात्रीम् ॥

: २३:

वध्रद्वयाप्त्या सुतरां प्रसन्ना सुतोत्तमाभ्यां परिषेविता च । चित्तेन वात्सल्यरसाप्लुतेन मातेन्दिरा स्वं समयं निनाय ॥

: 38:

ज्येष्टस्य कालेन सुतस्य तस्या राजीवनाम्ना भुवि विश्रुतस्य । श्रजायतापत्ययुगं मनोज्ञं पितामहीहर्षविवृद्धिकारि ॥

### : २४:

एकः सुतोऽपत्ययुगेऽस्ति तत्र बिर्भात यो राहुल इत्यभिख्याम् । एका सुता चास्ति कनीयसी या संज्ञां प्रियङ्केति बिर्भात हृद्याम् ।।

: २६:

प्रधानमन्त्रित्वधुरां वहन्ती देशस्य सा भारतनामकस्य । निरन्तरं कृत्यभरेऽपि रक्ता मातेन्दिरा प्राप्तयशाः पृथिव्याम् ॥

: 20:

स्वपौत्रकौ लालयित प्रकामं शिशुप्रियत्वं च निजं व्यनक्ति । स्वल्पेऽपि लब्धेऽवसरे च विज्ञा सङ्क्रीडते स्नेहरसेन ताभ्याम् ।।

: २5:

विश्रामकामा श्रमकर्शितेयं
यं यं हि देशं समुपैति धीरा।
प्रियं कुदुम्वं खलु तत्र तत्र
मनोविनोदाय करोति सत्रा।।

: 38:

न केवलं साऽस्ति सुशासिकैव
नेत्री तु वा सर्वजनस्य विज्ञा ।
माताऽपि वात्सल्यरसेन सिक्ता
साऽस्तीति मातृत्वगुणा जयन्ति ॥

: 30:

नादर्शमातैव विभाति भूमा-वादर्शपत्नीयमपीति सत्यम् । यद्यप्यवर्तिष्ट चिराय सङ्ग-स्तस्या न भर्त्रा विधिवैपरीत्यात् ॥

: ३१:

देशस्य कार्ये सुतरां प्रसक्तः
पितेति सा सङ्गितिभाग्बभूव ।
तस्यैव, कालं बहुमात्तभारा
नो चेदुपेक्षावशतः स सीदेत् ।।

: ३२ :

एकाकिता तस्य नःप्रसादं हरेत्तथा संक्षपयेच्च शक्तिम् । इत्येवं सिश्चन्त्य विहाय पत्युः सङ्गं पितुर्गेहमुपागताऽभूत् ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

# : ३३:

त्यागं महान्तं विदये विपश्चिद् देशार्थंमेषेति विभावनीयम् । देशस्य कार्येऽभिरतः पिताऽस्याः सुखं भवेत्तस्य हि देशकार्यम् ॥

### : 38:

स्थिति पृथक् स्वां कलयन्त्यपीयं स्वस्मात्पितं नैव पृथक् चकार । चित्ते तदीये समुवास सोऽस्या निरन्तरं प्रेमरसानुविद्धः ॥

# : ३४ :

पूर्वं पुरेऽसौ समुवास विज्ञो
सुविश्रुते लक्ष्मणनामधेये।
कार्यं प्रकुर्वन् बहु तत्र नेश्नल्
हेरल्डसंज्ञे खलु वृत्तपत्रे।।

### : ३६ :

ततोऽन्वसौ लोकसभासदस्यत्वेनाभवद् वाग्ग्मिवरो जनेन।
निर्वाचितो दिल्लिपुरीमुपेतः
सदस्यवासाय सुकल्पितानाम्॥

: ३७:

एकं गृहाणां परिगृह्य धीरः
स्वात्मार्थमावासमकल्पयत्तत् ।
मनस्विता तं न्यरुणन्निवासाद्
दिल्लीपुरस्थे श्वशुरस्य गेहे ।।

: ३५ :

द्रष्टुं स्वभार्यां तनयौ च घीमान् यदा कदोपैच्छ्वशुरस्य गेहम् । कालं तु भूयांसमसावनैषी-देकान्तवासेनं सुदुःखितात्मा ॥

: 38:

प्रादुर्बभूवास्य शरीरसादो
मनोऽवसादेन भवेद् ध्रुवं सः।
शरीरसादेन सहैव चापि
हृदुरोग ग्रास्कन्ददिमं बलेन।।

: 80 :

तद् वृत्तमाकर्ण्यं भृशं विषण्णा पितुर्ण्यं हात्तं समुपेयुषी द्राक् । रोगोपचारार्थंकृतप्रयत्ना देवीन्दिरा व्याकुलतामवाप ॥

# : 88 :

भिषग्वरेण्यैर्विहितोपचारः
स्वास्थ्यं यदाऽसौ कलयाऽघ्यगच्छत्।
तत्प्रेमपाकाहृतमानसा तं
कश्मीरदेशं प्रति सा निनाय।।

# : 87:

सङ्गेन तस्या रमणीयदृश्यैः शीतैस्तथा हृद्यतरैश्च वातैः। श्चारोग्यमासाद्य सुधीवरेण्यः तया समं संन्यवृतत्स दिल्लीम्।।

# : ४३:

कालेन वासात्पृथगेव पत्न्याः
पुनः स हृद्रोगवशं गतोऽभूत् ।
न चाधुनाऽभूत् प्रबलोपचारैः
कथश्चिदुज्जीवियतुं स शक्यः ।।

#### : 88:

पत्न्यां प्रियायां विमनायितायां फ़ीरोजगान्धीं समया स्थितायाम् । कालस्य तावद्वशमागतः सन् प्राणान्प्रियानेष मुमोच धीरः ॥

: 8%:

ग्रसह्यमेतन्निधनं प्रियस्य बभूव शोकात् पुनिरिन्दिरायाः । सुबेषु सर्वेष्विप सत्सु सत्यं पत्या वियोगो हृदयं दुनोति ।।

: ४६ :

कालेन गाढं प्रहृताऽपि देवी
धैर्यं न सा धैर्यधना मुमोच ।
स्वं पर्यवस्थाप्य च कृत्यजातं
यथाकथित्रिन्निरुवाह सम्यक् ।।

: 80:

(म्रायीवृत्तम्)

पतिरस्या उपयातः

पुण्याँ ल्लोकान् विलक्षणप्रतिभः। ग्रस्पीयसि खलु वयसि

किन्तु स्यादु दु:खमतः परतरम् ।।

शि इति डा० सत्यव्रतशास्त्रिवरिचतेइन्दिरागान्धीचरितमहाकाव्येद्वाविशः सर्गः ।।

त्रयोविंशः सर्गः

त्रयोविशः सगेः

(मालिनीवृत्तम्)

? :

भरतभुवि सिमद्धेनौजसा संविभान्ती व्यधित गिरिकृते सा युक्तियुक्तं प्रयत्नम् । विजयमथ महान्तं लब्धवानेष यस्मा-दुपकृतमिप भूयः स्वं तया स प्रपेदे ॥

: ?:

निह समभवदस्य स्वप्नभावाज्जयोऽयमपर् उपनतोऽभूदत्र कश्चित्प्रभावः ।
इति सकलमवेदीद् भारतोयो जनोऽत्र
निह भवति कदाचिद् वृत्तमीदृग्रहस्यम् ।।

: ३:

विजयिमममपूर्वं सोऽवबुध्येन्दिराया वशमुपगत ग्रासीत् सर्वभावेन तस्याः। निजवशमुपयातं तं च बुद्ध्वेन्दिराऽसा-वितरजनदुरापां शक्तिमापाप्रधृष्या।।

: 8:

भरतभुवममुष्यां पश्च वर्षाणि दोर्घाण्यतिकुशलतयैवापत्यवत् पालयन्त्याम् ।
ग्रभवदहह ! तावत् पूर्वभूभाग ग्राराद्
दवदहन इवोग्रा काचिदापत्प्रवृत्ता ।।

#### : X :

यवनबहुल श्रासीद् बङ्गभागोऽत्र योऽसौ विलसति स हि पाकिस्थानभागात्मना स्म । यवनबहुलताऽभू-द्भारतेंऽशेऽपि यत्रा-ऽभवदिभनवदेशस्यैव सोऽप्यंश श्राशु ।।

# : ६ :

व्यतिगतवित काले प्रादुरासीत् प्रकोपः कितपय इह पुंसां स्वां स्थिति प्रेक्ष्य दीनाम् । व्यधिषत निह चिन्तां शासितारस्तु तेषां व्यवहितिरिति हेतुस्तत्र मध्यस्थतायाम् ॥

#### : 9:

श्रभवदिभनवस्यांशद्वयं राष्ट्रकस्य व्यवहितमतिदूरे सन्निविष्टं मिथश्च । श्रलमकृत तु बङ्गः पूर्वकाष्ठाममुष्य विविधशकलक्लृप्तश्चान्यभागः प्रतीचीम् ॥

#### 5

जिनरजिन जनानां सङ्घवर्यस्य साधोः
कित्रुचिदित इत्थं वत्सरेषु द्रुतेषु ।
बहुजनपरिपूर्णेऽवामिलीगाभिधस्य
प्रकृतिसुरमणीये प्राग्भवे बङ्गदेशे ।।

: 3:

त्रिभुवनमहितोऽयं देश एषोऽस्मदीयो विलसति सुषमाऽस्याकृत्रिमा सर्वेदिश्च । प्रकृतिरतिमुदेमं सर्वसौभाग्यसम्पत्-परिगतमतिष्ट स्वर्गतुल्यं जगत्याम् ॥

: 90:

ग्रगणितंजलधारा ग्रत्र रम्या वहन्ति प्रतिदिशमिह शस्यश्यामला भूविभाति । नयनयुगलरम्यान् ऊर्मिमद्भिस्तटान्तान् जलधिरतिविशालः क्षालयत्यम्बुपूरैः ॥

: ११ :

विविधवनवनस्पत्योषधीनां समृद्धि-र्बहुविधखनिजानां दुर्लभानां चयश्च । ग्रिधकतरविभूतिं हन्त ! देशोत्तमस्य पदुतरजनजुष्टामस्य संसूचयन्ति ॥

: १२:

विपुलविभवशाली सत्यमस्मत्प्रदेशो विभवमपहरिन्त त्वन्यभागस्थलोकाः । इत इति भृशमासन्नत्र लोका विषण्णा जननभुव उपेक्षां मानिनो नो सहन्ते ॥ : १३:

निह विभवमहार्षुः केवलं पश्चिमस्था
श्रिपि तु बलवदेवारोपयंस्तत्र धृष्टाः ।
भ्रिव जननिवहस्यासंस्तुतां वाचमुर्दूः
मधुरमधुररूपां बङ्गभाषामपास्य ॥

: 88:

सकलिमदमसह्यं मेनिरे बङ्गलोकाः
परकृतमवमानं सेहिरे नारगुकं च ।
समभवदितरम्या मातृभूमिर्यथैषां
सकलगुणसमृद्धा मातृभाषाऽपि तद्वत् ॥

# : १4 :

क्व नु जगित सुदीप्रा संस्कृतिर्ब ज्ञदेश्या क्व नु च विकृतिजुष्टा पद्धतिर्बर्बराणाम् । किमिति वयममीषां योजनानां सहस्रा-दिह समुपगतानां शासनीया भवामः ॥

# : १६:

इति मनसि विचिन्त्य प्राप्तरोषा हि बाङ्गाः कथमपि जनसङ्घा ग्रात्ममुक्तिं लिषत्वा । क्षणमपि नहि लब्ध्वा निवृतिं शिश्रियुस्ते बहुतरकमुपायं कृत्यजाते प्रवीणाः ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

# : 29:

निजभुवि निजमेव स्यात्सुखं शासनं द्राक् भवतु खलु विदेश्या नीतिरेवं च रक्षा। परिवहणविधिश्चेत्येतदेव त्रयं तु सकलजनहितार्थं केन्द्रसच्छासनेऽधि।।

# : १5:

इति मतिमदमग्र्यं सर्व एवाभ्युपेत्य प्रबलतरसदस्तेऽवामिलीगं प्रपन्नाः । दिशि दिशि सदसस्तस्याऽऽविरासीच्च घोषो जयतु जयतु नित्यं स्वर्णबङ्गोऽस्मदीयः ।।

# : 38:

इति सकलजनानां पश्चिमस्थैर्जनौषै-र्दवदहन इवेद्धः पूर्वबङ्गे विरोधः । कियतिचिदथ काले लोकसंसत्सदस्य-वरणसमय ग्रायात्तत्र देशे वरेण्ये ॥

### : 20:

स्रभविदह तु पीपल्स् पार्टिनाम्ना प्रसिद्धा जनसमितिरथैका पश्चिमे देशभागे। विलसति च तथा स्माऽवामिलीगाभिधाना जनसमितिवराऽन्या बङ्गनाम्नि प्रदेशे।। : 28:

वरणविधिसमाप्तौ बङ्गदेश्या प्रसिद्धा समितिरिधजगाम श्रीमुजीबप्रधाना । बहुमतिमिति तस्याः शासनं सर्वराष्ट्रे भवतु मतिमतीदं बङ्गदेश्या विवन्नुः ॥ (उपजातिवृत्तम्)

: २२:

काले कठोरं समभूत्तु पाकि-स्थाने तदा सैनिकशासनं हा !। यह्याभिधानश्च नृशंसकर्मा तिस्मस्तदा राष्ट्रपतिर्बभूव॥

: २३:

भुट्टोऽभिधश्चापि नरोऽत्र कश्चिद् विदेशमन्त्री चलबुद्धिरासीत्। यन्मन्त्रणाया वशमागतः सन् 'मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धः'॥

: 28:

तत्कर्म यह्या व्यदधान्न यत्स्यात् स्वप्नेऽपि केनाऽपि विचिन्तितं हा ! श्रवामिलीगाय जयं गताय न शासितुं स्वं ह्यददात् स देशम् ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

: २४:

न केवलं नेदमसावकार्षीद् घोरं ततो गर्ह्यमथाप्यचारीत् । ग्राक्रान्तवानेष निजं प्रदेशं बङ्गाभिधं सैन्यदलैरकस्मात् ॥

: २६ :

शशाङ्कसप्तिग्रहचन्द्रसङ्ख्ये वर्षे त्रयोविशदिने नृशंसः। मार्चाख्यमासस्य, निरुद्धवांश्च बङ्गीयनेतारमसौ मुजीबम्॥

: २७:

रात्राविदं कर्म चकार घोरं स स्मारयन् सौष्तिकपर्व यह्याः । ग्रादेशमस्य प्रतिपालयन्ति सैन्यानि हिंसाभिरतानि तत्र ॥

: २5:

घोरं जनानां कदनं प्रचक्रुस्तद्वस्तुजातस्य विनाशनं च ।
नानादिनान्येवमभूत्प्रवृत्तमनागसां हिंसनमेव हन्त ! ।।

: 38:

विशेषतो बुद्धिमतां विचायं विचायमत्राऽक्रियत प्रणाशः । पुंसां, न येन प्रभवेत्प्रदेशः कथश्चिदुत्थापयितुं चिरं स्वम् ॥

: ३० :

रात्रिर्यंदैषा व्यगमत्सुदीर्घा घोरेव सत्यं प्रलयस्य रात्रिः। हिंसानटीताण्डवनर्तनेन रोमाश्चिताः प्रव्यथितान्तरङ्गाः॥

: 38 :

नाशं स्वदेशस्य विधीयमानं स्वदेशजैरेव निशाम्य घोरम् । पदाहताशीविषतुल्यरूपा ग्राहारयन्नात्मनि मन्युमुग्रम् ॥

: ३२:

महान्तमुद्घोषमतानिषुश्च स्वतन्त्रतायाः परमप्रवीराः । श्रवामिलीगस्य समेऽपि नेतृ-वर्याः समुद्धर्षमुपेयिवांसः ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

### : ३३:

ग्रतः परं स्यान्निह नोऽङ्गभूता रम्या च ऋद्धा च सुखप्रदा च । बङ्गाभिधाना वसुधेति पाकिः स्थानाख्यदेशस्य गिरं त ऊचुः ॥

# : 38:

देश: स्वतन्त्रो भुवि नोऽस्तु पाकि-स्थानस्य पाशात्सुदृढाद्विमुक्तः । ग्रद्यावधीति प्रविनेदुरेते सिंहोरुसत्त्वा भुवि सिंहनादम् ।।

# : ३४: .

बङ्गाः पृथङ् नो भिवतुं लषन्तीत्येतत्प्रबुध्यात्तमहाप्रकोपाः ।
यह्यादयो घोरतरेषु कर्मस्वाविष्टरूपा इव सम्प्रवृत्ताः ।।

# : ३६ :

तत्सैनिकास्तद्वशगा नृशंसास्तकर्म चक्रुर्न बभूव यत्प्राक् ।
ग्रह्मु जनांस्ते शतशोऽनलं च
गृहेषु तेषामददुः सुखेषु ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

: 30:

कुलस्त्रियस्ते कुलपांसनाश्च व्यदूषयंस्तासु बलात्प्रवृत्ताः । पैशाचवृत्ति परिगृह्य घोरा-ममानुषं कृत्यमतानिषुश्च ॥

: ३८ :

स्वानां समक्षं नरराक्षसाः स्त्री-र्निन्युः कदाचिद्वसतीर्निजास्ते । ग्रन्याय्यमेतासु चरन्त ग्रात्म-न्यस्थापयंस्ताः समयं च दीर्घम् ॥

: ३६ :
एवं स्थिते स्वं परिपातुकामाः
सहस्रश्चाप्यथ लक्षश्च ।
जनाः प्रपन्नाः शरणं शरण्यं
देशोत्तमं भारतदेशमेव ॥

: 80 :

निरन्तरा पङ्क्तिरिहाजगाम बङ्गेभ्य स्रापः सरितां यथैव । क्लेशातुराणां सुतरां जनाना-मिकिञ्चनानां शरणाधिनां च ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri : 88 :

मासानथाष्टेत्थमभूितस्थितिर्हा ! जना उपाजग्मुरनारतं च । कालेन जाताः खलु कोटिसङ्ख्या भोज्यानि वस्त्राणि समर्प्यमाणाः ।।

: 83:

नातीव ऋद्धः खलु भारताख्यो देशः स्वयं तत्र तथाप्यनेन । कालं वितेने बहुमेवमेषा-मातिथ्यसत्कारविधिः प्रसिद्धः ॥

: 83:

बङ्गेषु बद्धस्थितिकैरथान्यै-मींक्तं स्वकीयां मनसा लषद्भिः । कृताऽभवन्मुक्तिपरैस्तु मुक्ति-वाहिन्यभिख्या खलु वाहिनी द्राक् ॥

: 88:

प्रशिक्षिता नैव भटास्तदीया ग्रत्यल्पशस्त्राणि च धारयन्तः । सङ्कल्पशक्त्यैव विशालपाकि-स्थानस्य सैन्याय रणं वितेष्ठः ॥

# : ४४ :

नैतद्विना भारतदेशसाह्यं शक्नोति तावद् भवितुं कथञ्चित्। एतेन भूयः प्रविदह्यमानः सन्देहदंशेन भयङ्करेण ॥

# : ४६ :

ग्रा स्थापनायाः रिपुतां प्रपन्नो
मूच्छां गतः सम्प्रति मन्युना च।
दिशाम्बरे मासि बलेन पाकिस्थानाभिधोऽतर्कितमेव देशः ।।

#### : 80:

श्राक्रान्तवान् भारतभूप्रदेशान्
श्राक्षेपयत्तत्र च विह्नगोलान्।
सुप्तेषु लोकेषु विमानजातात्
सर्वं तदाभात्सुतरामसह्यम्।।

#### : 85

श्रतिकते सङ्कट एवमत्र प्राप्तेऽतिभीमे पटुरिन्दिराऽऽसीत्। प्रधानमन्त्रित्वपदं दधाना स्फूर्तेश्च धैर्यस्य च भव्यमूर्तिः॥ त्रयोविशः सर्गः

: 38:

(मन्दाक्रान्तावृत्तम्)

यद्यप्यासीद् बहुजनभृतश्चीनदेशः सहायो
यद्यप्यासीच्च देशो विभवपरिगतोऽमेरिकानामधेयः ।
पाकिस्थानस्य मित्रं तुमुल इह रेेें भारतेन प्रवृत्ते
नैवाभूदिन्दिरायाः क्षणमिष हृदयं कम्पितं सत्तमायाः ॥

श इति डा० सत्यव्रतशास्त्रिविरचितेइन्दिरागान्धीचरितमहाकाब्येत्रयोविशः सर्गः ॥

# चतुर्विशः सर्गः

# चतुर्विशः सर्गः

# (मन्दाक्रान्तावृत्तम्)

# 9 :

ग्रादेशं ते स्वजननभुवो रक्षणायाधिगत्य तस्याः, कालं स्थितमपि पुरः सर्वथोपेक्षमाणाः । वीराः प्राणान् दृढतरिधयो मन्यमानास्तृणाय सीम्नो भूमेस्त्वरिततरकं क्रान्तवन्तो रिपूणाम् ॥

# : ?:

पूर्विस्मिश्चावृतदथ तदा पश्चिमे देशभागे बङ्गे छम्बे च तुमुलतरः सङ्गरश्चापि सिन्धौ । योधास्तत्र प्रथितयशसो भारतीया विवत्रः शौर्यं दिव्यं रिपुभटवरान् पाकदेश्यान् विजेतुम् ॥

# : 3

बङ्गान् कृत्वा सपदि वशगान्ख्यातशौर्यातिरेकां हर्षोत्कर्षाज्जयमुपगता भारतीया विरेजुः । ग्राच्छिन्ना तैरभवदवनिर्योजनानां शतानि शत्रुभ्योऽतिप्रबलसमरे सिन्धुदेशेऽपि दीर्घे ।।

#### : 8:

नानाग्रामानथ पुरवरान् बङ्गदेशस्य जिंत्वा ढाकापुर्याः स्थितिमचकलन् भारतीया उपान्ते । तत्रस्थाश्चाभिभवमभितो लक्षयित्वा हताशाः सैन्येभ्यः स्वं खलु प्रभटा नोऽपयामासुराशु ॥ ८सैन्येभ्यः स्वं खलु प्रभटा नोऽपयामासुराशु ॥

# : 4:

एवं लक्षं परपरिभवन्नीडिताः शत्रुयोधा
मैदानाख्यं द्रुतमुपगता भूविभागं विशालम् ।
ढाकापुर्याः स्वयमचकलन् बन्दिभावं ततस्ते
नीताः कालं सुखमगमयन् भारते वर्षमेकम् ।।

# : ६:

छम्बक्षेत्रे हि समभवदहो ! काचिदेवावहेला सैन्यानां नः प्रबलतरिविधः किन्न कुर्यात्प्रतीपः । किश्चिद् भूमेरिकरगतः सम्बभूवात्र भागो नैकैह्यसंस्त उपकरणैः संयुताः शक्तिमन्तः ।।

#### : 9:

पाकिस्थानात्समुपगतवान् बङ्गदेशो विमुक्तिं जातोऽरीणां मनसि भयदो भारते हर्षवर्षः । ऊर्ध्वं तस्माद्विरितमगदत् सङ्गरस्येन्दिरा द्राक् चण्डीवोग्रा जगित विदिता दैत्यसंहारतुष्टा ।।

#### : 5:

देशोऽस्माकं लषित वसुधां नो परेषां कथञ्चित् कृत्वेतत्सा मनिस रिपुभिर्मन्त्रणां संविधाय । ये ये देशाः प्रविजितचरास्तान् स्वयं तेभ्य एव प्रादात्ते चापि विजितचरान् भूमिभागानदुर्नः ॥

#### : 3:

ये नश्चासन् भुवि परभटा लक्षसङ्ख्या निरुद्धाः पाकिस्थानं प्रत्यभिगमितास्ते स्वयं भारतेन । एतत्सर्वं सुकरमभवद्वार्तया श्यामलायां पाकिस्थानप्रमुखसचिवस्येन्दिरायाश्च सत्यम् ॥

# : 20:

रम्ये तावद् गिरिपुरवरे यत्र सिद्धान्त एष सद्यः सद्भ्यां स्वयमुपगतो लोककल्याणबुद्धया । श्रन्योन्यं स्यात्पुनरिप सुहुद्भाव श्रात्यन्तिको यच् छान्तिर्दिव्या सुखयतु मनश्चात्र पुंसां प्रकामम् ॥

# : ११ :

ये सङ्घर्षाः, शममुपगताः सन्तु तेऽन्योन्ययत्नै-हंस्तक्षेपं कथमपि परे नैषु देशा विदध्युः । स्वार्थस्तेषां सकलकलहेष्वस्ति नास्मद्धितं च सिद्धान्तोऽयं दृढमुपगतो हर्षवर्षं ततान ॥

# : १२:

युद्धक्लेशान् समनुभवतोर्देशयोर्दुःखभाजो-राश्चित्येमं पुनरपि बभौ सौहदं कामदोग्धः । वाणिज्यादि प्रविरतमभूद्यत् पुनस्तत्प्रवृत्तं सञ्चाराद्याः पुनरपि च मिथो देशयोः समप्रवृत्ताः ॥

# : १३:

वेदाङ्गाश्वग्रहशशिमिते वत्सरे यत्नजाते-नैतज्जातं सकलजनतासौख्यदं सर्वमेव । सम्बन्धश्चाप्यतिसुखकरो दूतसम्प्रेषणादिः संवृत्तोऽस्माद्विलसति सुहृद्भावना देशयुग्मे ॥

(उपजातिवृत्तम्)

: 88 :

स्नेहस्य बन्धोऽयमभून्न पाकि-स्थानाभिधेनैव हि केवलेन् । देशेन चीनेन च सम्प्रवृत्तो वर्षाणि नाना विरतिं गतोऽयम् ।

# : १4:

वेदाङ्गसप्तिग्रहचन्द्रसङ्ख्ये संवत्सरे तेन पुनः प्रवृत्तः । हर्षप्रकर्षं जगित प्रवर्षन् स्नेहाभिवर्धी खलु दौत्यबन्धः ॥

> : १६ : (स्रग्धरावृत्तम्)

श्रीलङ्का नाम देश: प्रविलसतितरां दक्षिगो दिग्विभागे नेपालाख्यश्च देशो हिमगिरिशिखरे शेखर: संश्चकास्ति । देशौ हन्तं ! प्रयातौ कथमपि विषये नः परां भ्रान्तिमेतौ येनासीत्सौहृदय्यं किमपि विरलतां यात्मस्माकुमाभ्याम् ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by etrangolni

चतुर्विशः सर्गः

(उपजातिवृत्तम्)

: 29:

नेदं समीचीनमिति प्रयत्नं

महान्तमाश्वादधदिन्दिराऽत्र ।

येनैनयोभ्रोन्तिरपाकृताऽभू
हमैत्री पुनह् द्यतरा च वृत्ता ॥

: १5:

ग्रन्यच्च कार्यं बहु शासनेऽस्याः प्रोत्साहनेनाभवदिन्दिरायाः । सर्वस्य लोकस्य विलक्षणत्वाद् यद्विस्मयं सन्ततमातनोति ॥

: 38 :

तथा हि जातं परमाणुतत्त्व-विस्फोटनं लोकहिताय भूयः । श्रवणंनीया परमाणुशक्तिः सिद्धा सती लोकहितं विद्ध्यात् ॥

: 20 :

कर्माद्भुतं पोखरणाभिधेऽभू-दिदं सुदीर्घे मरुभूमिभागे । समुद्रसप्तिग्रहचन्द्रसङ्ख्ये

CC-0. Prof. SHI ACKT SASE TERRICAL THE WEST AND DESIGNATION OF THE PROPERTY OF

: 38 :

विस्फोटनं नाशनयन्त्रहेतु-रिदं कदाचिन्न भविष्यतीति । ग्राश्वासयामास जगत् समग्रं चिन्ताकुलं नेतृवरेन्दिरा द्राक् ॥

: २२ :

शमप्रधानः खलु देश एष नाशं न कस्याप्यभिरोचयेत । एताहशी नाम परम्पराऽत्र न प्राणिहिंसाऽभिमताऽत्र पुंसाम् ॥

: २३:

मैत्री समैरत्र जनैरभीष्टा कल्याणबुद्धिः प्रसृताऽत्र साध्वी । ग्रत्रैव पूर्वे ऋषयोऽभ्यवोचन् कुटुम्बमेकं वसुधां समग्राम् ।।

: 28:

कर्मापरं ताहरामेव वृत्तं
विचिन्तितं केनचनाऽपि नो यत् ।
बलप्रयोगेण विनैव तावद्
देशोत्तमस्य प्रश्चितस्य प्राप्तिः Diglized by eGangotri

# : २४:

लोकाग्रहात्सिकिकमनामकस्य देशेऽस्मदीये विलयोऽतिहारी । यस्मादुभौ देशवरौ प्रपन्नौ देशैकतां सर्वजनानुकूलाम् ।।

# : २६:

हिमालये नाम नगाधिराजे विराजते सिक्किमनामधेयः। देशः पितुः क्रोडिमवोपपन्नो विलक्षणां स्वां सुषमां दधानः॥

# : 20:

यं देशवर्यं समया विभान्ति
तुङ्गानि श्रृङ्गाणि हिमावृतानि ।
हिमालयस्य प्रथितानि दिक्षु
सर्वस्य लोकस्य सुखाकराणि ॥

#### : २5:

सुखानि रम्याणि च यत्र भान्ति रयामानि दीर्घाणि च काननानि । शीताः शिवाः शीकरिणः समाया भूयोऽन्तरं यत्र च वान्ति वाताः ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

: 35:

नेपालदेशाभिजनाः स्वदेशे
जाताश्च चीनाभिजना जनाश्च ।
देशं चिरात् सिक्किमनामधेयमिमं सुखेनाधिवसन्ति हृद्यम् ॥

: 30:

चोग्यालनाम्ना क्षितिपाः शशासु-देशं स्वकं रम्यमिमं चिराय । ग्रयं स्वतन्त्रोऽपि बभूव सत्यं सुरक्षितो भारतशासनेन ।।

: ३१ :

विद्वानपीदं सुतरामविद्वान् चोग्यालराजोऽत्र बभूव यः सः। प्रजासु सम्यङ् न चचार येना-सन्तोष एतं प्रति तासु जातः ॥

: ३२:

कांग्रेसनामाभवदत्र किश्चित् सदो न यच्छासनमस्य सेहे। जनप्रियं तत्सुतरां स्वकीयं प्रचारयामास मतं वरीयः॥

## : ३३:

लोकप्रियं शासनमत्र सद्यः
प्रविततं स्यादिति तन्मतेन ।
निर्वाचनं तत्र बभूव, यत्र
कांग्रेससंज्ञं सद ग्राससाद ।।

## : 38:

ग्रभूतपूर्वं जयमित्यनेन तच्छासनं तत्र बभूव काम्यम् । वृत्तं च तद्भारंतमाह तेऽङ्गं देशो भवेत्सिकिकमनामकोऽयम् ॥

## : ३४:

तत्प्रार्थनामभ्युपपद्य सद्योऽतिपावनो भारतदेश एषः ।
ग्रन्तश्चकारात्मिन रम्यरूपं
देशं लघुं सिक्किमनामधेयम् ।।

ः ३६ : द्वाविंशती राज्यवराणि सन्ति पृथौ यथा भारतभूमिभागे । तथा त्रयोविंशमिहेदमासीत् प्रख्यापयत्कौशलमिन्दिरायाः ॥ : ३७ :

एवं च सम्यग् रिचतः स्वदेशे सत्प्रेरणायाः फलिमिन्दिरायाः । उपग्रहो यो भुव स्नाततान परिक्रमानार्यभटाभिधानः ।।

: ३५ :

पाश्चात्यदेशेषु समृद्धिमत्सु नेदं भवेद्धिस्मयकारि किश्चित् । विज्ञानशिक्षा प्रथिमानमाप्ता यन्त्राणि चित्राणि हि तत्र सन्ति ।।

: ३६ :
नैषा स्थितिर्भारतभूमिभागे
तथा न ऋद्धः खलु देश एषः ।
तथाविधान्यत्र च साधनानि
नह्येव सन्तीति विभावनीयम् ॥

ः ४० : वैज्ञानिकानां घुरि कीर्तनीयै-रनारतं यत्नमुपाश्रयद्भिः । श्रनुष्टितं भारतदेशजातैः कर्मेदमित्यद्भुतमेव भाति ॥ : 88 :

देशोऽस्मदीयः परमागुतत्त्व-विस्फोटनेन प्रथितेन दिक्षु । उपग्रहस्यार्यभटस्य चापि निर्माणकार्येण विलक्षगोन ।।

: 83:

समुन्नतस्य प्रथितस्य देश-जातस्य पङ्क्तौ विनिविष्ट ग्रास्ते । निर्देशनं प्रेरणमा फलाप्ते-र्हेतुत्वमत्रागमदिन्दिरायाः ॥

: ४३ :

न्यासालयानां धनराशिरस्तु निजस्य देशस्य हिते प्रयुक्तः । इत्येवमास्थाय मितं सुजातां स्वदेशकार्याभिरतेन्दिराऽभूत् ॥

: 88 :

समादिशत्तेषु चतुर्दशानां राष्ट्राधिकारं सुधियां वरेण्याः। समादधे नैकविधास्तथा च

गूढाः समस्या मतिवैभवेन ।।

: 84:

पृथग्भवेत्पश्चनदप्रदेश
इत्यास्त लोकस्य मितर्द ढाऽत्र ।
श्रीनेहरोः कालत एव वृत्तमान्दोलनाद्यत्र विषादकारि ।।

: ४६ :

बहूनि वर्षाणि च सन्ततं तत् प्रशासने कष्टमपारमाधात् । प्रारम्भ एवानयदेषकेदं प्रधानमन्त्रित्वपदस्य शान्तिम् ॥

: 80:

हढेन चित्तेन च साहसेन विवेकबुद्धचा परया च युक्ता । ग्रघोषयत्पश्चनदप्रदेश-निर्माणमेषा सुविचिन्त्य नूत्नम् ॥

: 85:

येनाभवच्छान्तमुपद्रवादि
दुःखाकरं चात्र विहिसनादि ।
शान्तोर्मिपाथोनिधिवत् प्रशान्ता
ग्रस्या जनाः पाटवमभ्यनन्दन् ॥

: 38:

समादधे सा किल पाटवेन
तेनैव कश्मीरगतां समस्याम् ।
नादेयवारीण्यधिकृत्य चापि
समादधे सा गहनाः समस्याः ।।

: Xo :

तत्पाटवं हन्त ! बभूव भूयः
सङ्घर्षकाले विशदं शुभायाः ।
दशद्वयाब्दावधिकेन रूसदेशेन सत्सौहृदसन्धिनाऽपि ।।

: 48:

बङ्गेषु सङ्घर्षरतेषु लोकेष्वनारतं भारतमापतत्सु ।
रूसेन साह्यं भृशमभ्यदायि
नो नाम नामेरिकयांशतोऽपि ॥

: 47:

युद्धे प्रवृत्ते तुमुले च पाकिस्थानेन नः साह्यमदायि तेन ।
रूसेन शस्त्रास्त्रवरैरनेकैः
समर्थनं नश्च भृशं व्यधायि ।।

: ५३ :

नेतृत्वमेषा विदधे जनानां
सङ्घर्षकाले दृढबुद्धियुक्ता ।
शक्तोऽभविष्यन्नहि तद्विधातुमन्यो जनो भारतभूमिभागे ।।

: 48 :

इत्येव तावद् गिरिनामधेय-स्तत्कालराष्ट्राधिपतिर्विचार्य । शशाङ्कर्सप्तिग्रहचन्द्रवर्षे दिशाम्बरेऽष्टादशवासरे ताम् ।।

: 44:

उपाधिना भारतरत्ननाम्ना बुधाग्रगण्यां समलश्चकार । गुणा भवन्त्यादरभाजनानि लोके न लिङ्गं न वयश्च सत्यम् ॥

: ५६ :

(ग्रनुष्टुब्वृत्तम्) 'एवं सा बुद्धिमच्छ्रेष्ठा साधु शासनमाचरत्।

विशाले भारते देशे ख्याति च परमामगात्।

## : 49:

साधु शासनमेतस्यां चरन्त्यामपि केचन । ग्रशान्तमनसो लोका ग्रनिष्टं विदधुर्बहु ।।

## : 45:

वृथाऽऽक्षेपानमुष्यां ते ददुरन्याय्यचिन्तनाः । ग्रह्मयक्षेप्सुस्तथा चैनां मुधैवाहितकाम्यया ।।

## : 3%:

पाकिस्थानेन युद्धेन महार्घत्वमजायत । दौर्लभ्यं चापि वस्तूनां सर्वं कालप्रचोदितस् ॥

## : ६0 :

युद्धादनन्तरं वर्षे वासवो न ववर्षे ह । भक्ष्यभोज्यादिवस्तूनां ततो दुर्लभताऽभवत् ॥

## : ६१:

दौर्लभ्यमभिलक्ष्यैषां दुर्बुद्धचा चोदिता भृशम्। ग्रत्रव्या वणिजो नैके वस्तुसङ्ग्रहमाचरन्।।

# : ६२ :

नैवात्र सन्ति तानीति समुद्घुष्य वची न ते। ग्रापरोषु स्वकीयेषु बहिः पण्यानि तेनिरे॥

## : ६३:

ग्रलक्षिताः परैश्चापि तान्येवैते कुबुद्धयः । मूल्येन भूयसा लुब्धाः क्रेतृवर्गेऽददू रहः ॥

# : ६४ :

उत्कोचादिप्रदानं च तदादानमनिष्टकृत् । सर्वत्र प्रसृतं देशे महारोग इवाभवत् ।।

# : ६४ :

वृत्तपत्राण्यनेकानि वृत्तमुच्छृङ्खलं बहु । स्वैरं प्रकाशयामासुः शासनप्रतिरोधकृत् ॥

# : ६६ :

अन्यदेशेम्य आनैषुः पदार्थान् बहुमूल्यकान् । देशस्य घातकाः केचित् तास्करीं वृत्तिमाश्रिताः ॥

# : ६७ :

श्रान्दोलनादिवृत्तिश्च विनिवृत्तिश्च कर्मणाम् । नैकेषु व्यवसायेषु विद्याशालेष्वसंयमः ॥

# : ६८ :

राजकीयनिकायेषु सर्वत्रैवाम्यदृश्यत । याथाकामी प्रवृत्तेव सर्वलोकस्य दुःखदा ।।

## : 33:

प्रवृत्तिश्चैव हिंसाया हृदि पुंसां पदं दधौ । केन्द्रमन्त्री वशाद्यस्य मिश्राख्यो निधनं गतः ॥

#### : 90:

उच्चन्यायालये चापि न्यायाधीशप्रधानताम् । भजन् रायाभिधः स्वस्य वाहने विह्नगोलकम् ॥

# : 98:

ददर्श, दिष्टचा न च तद् विस्फोटमगमत्किल । प्राणरक्षाऽभवद्येन न्यायमूर्तेः कथश्चन ॥

# : ७२ :

एतादृश्यां स्थितौ किञ्चित्कार्यं कार्यं हि तादृशम् । येनाराजकताऽऽधत्तां चिररात्राय नो पदम् ॥

## : ७३:

देशोऽयं न भवेच्चापि खण्डितोऽन्योन्यविग्रहै:। ग्रिचरोपाजितं चास्य स्वातन्त्र्यं नापगच्छतु।।

## : 68:

एतत्सर्वं समालोच्य कृतबुद्धिर्विदां वरा । ग्रापित्स्थितेः समुद्धोषं स्वदेशे निर्भया व्यधात् ॥

## : ७४ :

तत्समुद्घोषमात्रेण सर्वं सांराविणं गतस् । शान्तिमित्यभविचत्रं चित्रोल्लिखितमूर्तिवत् ।।

# : ७६ :

षड् दलानि ह्यवैधानीत्यप्येषाऽऽदिशद् द्रुतम्। तत्सदस्यास्तदादेशात्कारासु च निपातिताः।।

## : 99:

समाजशत्रवश्चान्ये ये चासंस् तस्करादयः। तेऽपि तावदु द्रुतं सर्वे बन्दिगेहेषु पातिताः॥

## : 95 :.

उद्धारं स्वस्य देशस्य लषन्ती तदनु ध्रुवम् । विशतिसूत्रकं कार्यक्रममेषोदघोषयत् ॥

: 30:

(विद्युन्मालावृत्तम्)
देशो मेऽयं सौख्यं लब्ध्वा
तापोच्छित्ति चाप्त्वा सद्यः ।
लोके यायात्ख्याति दिव्यामित्येषाऽऽस्ते चिन्ता ह्यस्याः ।।
॥ इति डा॰सत्यव्रतशास्त्रिवर्रावते
इन्दिरागान्धीचरितमहाकाव्ये
चतुर्विकाः सर्गः ॥

पञ्चविंशः सर्गः

# (पञ्चचामरवृत्तम्)

: 8

न यावदेव देशमेनमात्मनः प्रियं निजं निभालयेय सर्वथा समुन्नतं मुदा युतम् । न तावदेव मे मनो लभेत निर्वृति परा-मितीन्दिरा प्रयत्नमातनोत् तदर्थमङ्कुतम् ॥

## : ? :

विनाऽऽिथकैर्न साधनैरपेक्षितैर्ध्युवं भवेत् सुखं मनागपीति चिन्तने रता विदां वरा । फलं स्वकीयचिन्तनस्य नूत्नकार्यपद्धति प्रचारयाम्बभूव सा स्वदेशसौख्यविधनीम् ॥

(उपजातिवृत्तम्)

: ३:

विनार्थऋिं न समग्रमस्मत्-स्वातन्त्र्यमित्येतिदयं प्रपद्य । कार्यक्रमं विश्वतिसूत्ररूप-मुद्घोषयामास सुचिन्तितं स्वस् ॥

: 8:

नैका: शताब्दीरिह शोषिता ये
क्रूरैर्जना वार्धुषिकैर्यथेच्छम् ।
स्वातन्त्र्यशब्देन भवेन्नु कोऽर्थस्तेषां जनानां हतभाग्यकानाम् ॥

: 4:

नैवस्ति सूच्यग्रमिताऽपि भूमिः
कुटीरकं वाऽपि च नास्ति येषाम् ।
स्वातन्त्र्यशब्देन भवेन्नु कोऽर्थस्तेषां जनानां हतभाग्यकानाम् ।।

: ६ :

ऋणं न निर्यातियतुं समर्थाः
स्वं बन्धकत्वं बत ! ये नयन्ति ।
स्वातन्त्र्यशब्देन भवेन्नु कोऽर्थस्तेषां जनानां हतभाग्यकानाम् ॥

: 9:

स्रनारतं ये श्रममाचरिन्त तथाऽपि दीनाश्च दिरिद्रिताश्च । स्वातन्त्र्यशब्देन भवेन्नु कोऽर्थ-स्तेषां जनानां हतभाग्यकानाम् ॥

: 5:

ज्ञानेऽन्यदेशेषु गतेऽपि वृद्धि नैवाक्षरज्ञानमिहास्ति येषाम् । यशब्स्वातन्त्रदेन भवेन्नु कोऽर्थ-स्तेषां जनानां हतभाग्यकानाम् ॥ : 3:

न यावदेते सुखिता भवन्ति
कष्टश्रिता भारतभूमिभागे ।
क्लान्तिर्व्यपेयान्मनसो न तावत्
शान्तिः पदं नैव च तत्र दध्यात् ।।

: 20:

दशा ह्यमीषां कथमुन्नता स्या-दमी सुखं चापि कथं लभन्ताम । विज्ञेन्दिरा सर्वमिदं विचार्य कार्यक्रमं साऽऽधिकमादिदेश ॥

: 22:

कार्याणि कार्याणि बहूनि देशे सन्त्येषु मुख्यानि पुनर्मतानि । विशेषतो देशहितावहत्वात् सर्वैर्बुधैर्विशतिसङ्ख्यकानि ॥

: १२:

तेष्वेकमास्ते खलु शासनस्य ह्रासो व्यये मूल्यविधावथापि । पण्यस्य, चान्यस्य च वस्तुजात-स्योत्पादने वृद्धिगतः प्रयत्नः ॥

# : १३ :

ग्रपेक्षितस्यापि च तस्य सम्यक् लोकेषु तावत्प्रतिपादनं स्यात् । कार्यं द्वितीयं कृषिभूमिसीमा-निर्धारणार्थं नियमप्रक्लृप्तिः ।।

# : 88 :

तेषां च सम्यक् परिपालनं द्राक् सीम्नोऽधिकायाश्च भुवः प्रदानम् । भूहीनलोकेषु च कृत्स्नताया भूलेखजातेऽथ विधिनंवायाः ।।

# : १५ :

कार्यं तृतीयं हि दिरिद्रितेषु भूहीनलोकेषु निवासहेतोः। भूखण्डजातप्रतिपादनं द्राक् चतुर्थमेतद् भृतिमन्तरैव ॥

# : १६ :

विष्टचाख्यगर्ह्यश्रमकारितायाः । परिक्रयप्रापितदासतायाः । उद्घोषणं तावदवैधतायाः श्रास्ते बुधाः पञ्चममत्र कार्यम् ।। : 29:

यदु ग्राम्यलोकेषु ऋणस्य भारः
समाप्तिमायातु निरुध्यतां च ।
उदञ्चनं शासननिर्मितेन
श्रेष्ठेन तावन्नियमेन तस्य ॥

: १5 :

कृषीवलेभ्यः खलु दभ्रकेभ्यो
ऽथवा स्वभूम्या रहितेभ्य एभ्यः ।
शिल्पेन वृत्ति परिकल्पयद्भ्यः
पुम्भ्योऽथवेत्यस्य सुपिण्डितोऽर्थः ॥

: 38:

एषोऽस्ति यद्वार्घुषिका ग्रशक्ता
ग्रतः परं स्वस्य ऋणस्य नाम ।
जदश्चने दुर्विधकर्षकेम्यः
शिल्पिभ्य इत्थं च बलादिनत्थम् ॥

: 20:

निर्धारणं न्यूनतमस्य षष्ठमत्रास्ति कार्यं ननु वेतनस्य ।
वर्गस्य भूमिश्रमिकस्य, तस्याऽहार्येकबुद्धचा परिपालनं च ॥

: 38:

पश्चाशता हेक्टरलक्षकैश्च भूमेर्मितायाः खलु सेकक्लृप्तिः । तदन्तरस्थस्य जलस्य चाप्तिस् तदर्थमेतद्विनियोजनं च ॥

: 22:

उत्पादने विद्युत ग्राशु वृद्धिः कार्येष्विदं सप्तममस्ति कार्यम् । केन्द्रेऽध्यथो सूपरथर्मलाश्च विद्युद्गृहा निर्मितिमाप्नुवन्तु ॥

: २३:

इत्येतदास्तेऽष्टममत्र कार्यं कार्यं तु तावन्नवमं निबोध । कुविन्दजातेश्च कृते हि तन्तु-जातव्यवस्था सुविधास्तथाऽन्याः ॥

: 38 : .

प्रवृत्तिमायान्तु, पटादिकानां हस्तेन वाने नवयोजनाश्च । इतोऽपरं स्याद्शमं हि कार्यं तच्च व्यवस्था प्रतिपादनस्य ।।

## : २४ :

लोकेषु सम्यग्जनतापटानां प्रकर्षमाधाय कमप्यमीषु । एकादशं कार्यमिहास्ति रम्यं पुरेषु भूमेश्च तर्दाथकायाः ।।

# : २६ :

भूमेः समाजीकरणं च रिक्तभुवोंऽशकानां नववेश्मनां च ।
निर्धारणं क्षेत्रफलस्य सीम्नः
कार्यं ततो द्वादशमत्र विद्धि ।।

# : 20:

सश्चारिणां सङ्घटनं तदस्ति
परीक्षकाणां सिवशेषकाणाम् ।
यदल्पमूल्यं ब्रुवतामनल्पस्वसम्पदोऽभिप्रतिपेदुषां च ॥

## : २5:

चौर्यं कराणामितगर्हणीय-मन्यादृशं वाऽऽिथकमाग आ्राशु । वितन्वतां च प्रणयेन्महार्थं न्याय्यं कठोरं सुपरीक्ष्य दण्डम् ॥ : 35:

तद्यिकां शासनसंविधानात् सम्यक् प्रपद्य व्यवहारपद्याम् । त्रयोदशं कर्म परिग्रहार्थं चिन्ता विधीनामनवद्यकानाम् ।।

: 30:

प्रशासनेनाखिलसम्पदां द्राग् देशान्तराच्चोरिकयाऽऽहृतानाम् । चतुर्दशं कार्यमिहास्ति क्लृष्ति-रुद्योगजाते विनियोजनस्य ॥

: ३१ :

ऋजोः पथो दण्डिवधेश्च वस्त्वा-यातार्थकाज्ञोत्क्रमगोऽितगर्ह्य । देशद्रुहां सञ्चरतां जनानां कार्यं पुनः पञ्चदशं निबोध ॥

: ३२:

उद्योगजाते श्रमजीविनां स्यात् प्रबन्धकार्ये सहयोग इष्टः । क्लृप्तास्तदर्थं नियमा भवन्तु नूत्नाः प्रक्लृप्ताः खलु योजनाश्च ॥

## : ३३ :

मार्गेषु सञ्चारिवधेः प्रक्लृप्त्या-याज्ञाव्यवस्था ननु राष्ट्रियाऽस्तु । एतद्भवेत्षोडशमत्र कार्यं कार्यं पुनः सप्तदशं निबोध ॥

# : 38:

येषां जनानामिषको न ग्रायो नास्त्येष वाऽल्पः खलु तत्कृते च । निर्धारितोऽस्त्वायकरस्य सीमा मुद्रासहस्रद्वितयातिरिक्तः ॥

# : ३४ :

इतः प्रभृत्यष्टसहस्रमुद्रामितः करार्हत्विमयाज्जनानाम् ।
ग्रायो न चैवास्तु स षट्सहस्रमुद्रामितः कर्हिचिदेतदर्हः ॥

# : ३६ :

श्रष्टादशं कार्यमिहास्ति वस्तु-जातस्य निर्धारितमूल्यकस्य । छात्रालयेषु प्रतिपादनस्य व्यवस्थितिश्छात्रगणाय सम्यक् ॥ : ३७:

एकोनिवशं च निबोध कार्यं
येन व्यवस्था परिकल्पिता स्यात् ।
विद्यार्थिवर्गाय निजस्य पाठ्यग्रन्थादिकस्यापि च सञ्चिकानाम् ॥

: ३5 :

श्चन्त्यं च विशं प्रणिबोध कार्यं यच्छिक्षितेभ्यो नवयोजनानाम् । भृत्यिधका क्लृप्तिरिहास्तु साध्वी प्रशिक्षणं चापि तथा जनानाम् ।।

: 38:

एतानि कार्याणि विलक्षणानि
प्राहेन्दिरा विंशतिसङ्ख्यकानि ।
ध्रुवं व्यपेयाद्विहितेष्वमीषु
दारिद्रचदोषो महितेऽत्र देशे ।।

: 80 :

श्रस्याः सुतः सञ्जयनामकोऽपि 'प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात्' । हितं स्वदेशस्य लषन् स पश्च-सूत्रात्मकं कार्यमुवाच घीमान् ॥

# : 88 :

शिक्षा जनानां हृदये दधाति ज्ञानाह्मयं ज्योतिरतिप्रदीप्तम् । तेनार्जनीया सततं प्रयत्न-शतैरपीयं शुभिमच्छुभिद्रीक् ॥

## : 87:

जना इहाज्ञानतमोनिमग्नाः शक्ता न किञ्चित्करेेेे जडाश्च । जाड्यस्य तेषामथवाऽप्यशक्तेः शिक्षैव दूरीकरेेेेेेे समर्था ।।

# : ४३:

सुदायदानं क्षतये महत्यै प्रथा तथापीयमगान्महत्त्वम् । ग्रस्याः कुटुम्बानि वशं गतानि नैकान्ययुः सत्यमिकञ्चनत्वम् ॥

### : 88 :

वरः, पिता तस्य, तथेतरे तत्-पक्षस्थिताः पुष्कलमर्थराशिम् । वस्तूनि चान्यानि महार्घकाणि वाञ्छन्ति कन्यापितुरुदुग्रहीतुम् ॥ : 8%:

ददामि नो चेन्न भवेद्विवाहो मत्कन्यकाया इति सम्प्रधार्य । ऋणं स गृह्णात्यधमर्णतां च प्रयाति वर्षाणि बहूनि दोनः ॥

: ४६ :

एवं स्थितेऽपि प्रतिकूलदैवान्न चेदसौ दातुमलं कथञ्चित् ।
ग्रातृप्ति जामातृकुदुम्बकाय
तत्कन्यकाजीवितमेव न स्यात् ।।

: 80 :

विद्धा वचोभिर्बंहु यावदायु-रुन्तुदैः कष्टमियं प्रपन्ना । भस्त्रेव दीर्घं श्वसती कथञ्चित् स्वजीवितं संक्षपयत्यभाग्या ।।

: 85 :

सुदायमूला बहवो ह्यनर्था जायन्त इत्थं भुवि दुनिवाराः । श्रनर्थहेतुस्तत एष लोकैः प्रहेय इत्यत्र न संशयोऽस्ति ॥ : 38:

ग्रस्तश्चिराच्चन्द्र इव ग्रहेण देशोऽस्मदोयः खलु राहुणैषः । जात्यादिभेदाख्यमहाग्रहेण विच्छायतां काञ्चन शोचनीयाम् ॥

: 40 :

स्वस्मिन् दघाति प्रतिभाति चापि कीटानुविद्धो मणिरत्नहारः । दैवात्कुले जन्म न जातु तत् स्याद् हेतुः प्रकर्षे न च वाऽपकर्षे ॥

: 48 :

एतत्समस्तं सुविचारणीयं विवेकमाधाय मनःसु सर्वैः । मोहस्त्वनल्पः परिलक्ष्यतेऽत्र समाक्रमी हन्त ! बुधाबुधानाम् ॥

ः ५२ ः

वर्णत्रयं जन्मन एव बाढं

कस्मात्स्वदेशे कलयेत्स्वमुच्चम् ।

कस्मात्तुरीयः कलयेच्च वर्णः

स्वं दु:खितो जन्मत एव नोचम् ।।

# : 43:

लोकेषु लोकेषु च भेद एष दयालुना न प्रभुणा कृतोऽस्ति । जनैः कृतत्वात् सुतराममुष्य तैरेव दूरीकरणं हि युक्तम् ॥

# : 48:

भूमा तरूणां खलु यत्र भूमौ प्रकाशते सैव मता प्रकृष्टा । न केवलं नेत्रसुखावहा सा वृष्टेः प्रकामं जननेऽपि शक्ता ॥

# : 44:

साधारणीयं भुवि धारणाऽस्ति प्रत्यक्षसिद्धाः हढबद्धमूला । यत्र द्रमाणां प्रचुरत्वमस्ति . तत्रैव वृष्टेरिप पुष्कलत्वम् ॥

: ५६ : : : : : : वृक्षा निरुन्धन्ति मरो: प्रसारं सस्यक्षमां चापि वितन्वते क्ष्माम् । भवन्ति ते नेत्रसुखावहाश्च ं जनैरतस्ते खलु रोपणीयाः ॥

: 49:

नितान्तमज्ञानतमोनिमग्ना जना ग्रनेकेऽत्र वसन्ति दोनाः । ग्राहारनिद्राभयमैथुनानि येषां समेषां पशुभिः समानि ॥

: 45:

दिने दिने स्वोदरपूरणाय विडम्बनां ते महतीं सहन्ते। नैकैरथो व्याधिभिरात्तसत्त्वा यथाकथञ्चिद् गमयन्ति कालम्॥

: 3%:

स्वस्यापि पर्याप्तिमिमे न भोक्तुं द्विरह्न ग्रासादियतुं समर्थाः । तथाऽपि जाड्याज्जनयन्त्यपत्य-जातं भृशं क्लेशिववृद्धिकारि ॥

: ६0 :

नान्नाद्यवृद्धिर्भविता प्रकामं
नैकैरुपायैरिप तावतीह ।
ग्रसंयमाज्जाड्यवशात्तथा च
वृद्धिर्जनानामिह यावती स्यात् ।।

: ६१ :

यावज्जनाः संयममत्र नैव
कल्याणहेतुं परिपालयन्ति ।
नैवोद्धृतिर्यत्नशतैरपि स्याद्
देशस्य नो वागियमस्ति सत्या ।।

: ६२:

श्रतो न वृद्धि समुपैतु सङ्ख्या देशे जनानामिति मुख्यकृत्यम् । उद्योगजाते च कृषौ च जाते सम्यक् प्रकर्षेऽपि जनाभिवृद्धचा ॥

: ६३ :

दरिद्रताऽपैष्यित नैव देशा-दस्माद् भृशं दुःखकरीति सत्यम् । श्रतो निरोधाय जनाभिवृद्धे-र्यत्नो जनैः कश्चिदिहास्थितोऽस्तु ॥

: ६४ :

श्रपत्ययुग्मं यदि कस्यचित्तत्-त्रयं भवेद्वा जनयेन्न सोऽन्यत् । स संयमं पालयति स्वयं चे-द्वरं ततोऽन्यन्नहि किञ्चिद

# : ६४ :

नो चेद् भवेत्तस्य बलात्स्वयं वा शल्यिक्रया, येन भवेदशक्तः । जनः प्रजाया जनने यतश्च जनाभिवृद्धिः खलु वारिता स्यात् ॥

# : ६६ :

श्रीसञ्जयः सर्वमिदं विचार्यं कृत्स्नत्वमाधातुमिव स्वमातुः । कार्यक्रमे स्वं खलु पश्चसूत्र-कार्यक्रमं संयुयुजे विपश्चित् ॥

# : ६७:

गृहीतिशिक्षाः खलु ये भवन्ति प्रत्येकमेते विनयन्तु लोकम् । सुदायवर्जं च भवेद् विवाहो जातिप्रथा चास्तमुपैतु (सद्यः) ।।

## : ६5:

प्रत्येकमेकैकमनोकहं द्राग् जना मनोज्ञं खलु रोपयन्तु । जनाभिवृद्धेश्च भवेक्तिरोध इमानि कार्याणि भवन्ति पृथ्व ॥

: 33:

स्फूर्ति परामात्मिनि बिभ्नदेष श्रीसञ्जयो बुद्धिबलेन युक्तः । मार्गं नवीनं युवकान् प्रदर्शं नेतृत्वमेषां विद्याति सम्यक् ॥

: 00 :

सङ्कल्पशक्तिः सुदृढाऽस्य साधो-दीर्घा च दृष्टिर्मतिवैभवं च। मातुर्गे हीता सुतरां स्पृहार्हा गणा गुणानां कृतिना सुतेन।।

: 98 :

परिश्रमेणैवमयं सुदेश:

मातुश्च पुत्रस्य निरन्तरेण ।

कीर्तेश्च ऋद्धेश्च सुशर्मणश्च

पारं परं यास्यति शीध्यमेव ॥

: ७२ :

उच्छृह्वलत्वस्य निरोधकेन
देशेऽथ नोऽत्यन्तमपेक्षितेन ।
ग्रापित्स्थतेर्लोकनियन्त्रकेण
ह्युद्धोषमात्रेण विलक्षगोन ।।



# श्रीसञ्जयगान्धी

स्फूर्ति परामात्मिनि बिभ्नदेषे श्रीसञ्जयो बुद्धिबलेन युक्तः। मार्गं नवीनं युवकान् प्रदश्यं नेतृत्वमेषां विद्याति सम्यक्।।

सङ्कल्पशक्तिः सुरढाऽस्य साधो-दीर्घा च दृष्टिर्मतिवैभवं च।

CC-0. Prof. Satya ( क्रांत्रा: सुतरां स्पृहार्हा प्रात्मा क्रांतिना क्रितेनाम् स्टिम्प्ट प्राप्ता गुर्गानाः क्रितिना सुतेनाम् स्टिम्प्ट अवस्था गुर्गानाः क्रितिना सुतेनाम् स्टिम्प्ट अवस्था स्टिम्प्ट स्टिम्प स्टिम्प्ट स्टिम्प स्टिम्प्ट स्टिम्ट स्टिम्प स्टिम्प स्टिम्प स्टिम्प स्टिम्प स्टिम्प स्टिम स्टिम्प स्टिम्प स्टिम स्टिम

: ७३ :

उपद्रवा एकपदे विलीना ग्रान्दोलनादीनि गतानि चास्तम् । सर्वत्र शान्तिः प्रमृता च देशे जनस्य तद्विस्मयनीयमास ॥

: 68:

काले च कार्याधिकृताः स्वकार्यालयेषु गन्तुं खलु सम्प्रवृत्ताः।
तथा च कालेन गतागते द्राग्
रेलादिकानामिह सम्प्रवृत्ते।।

: ७४ :

सर्वत्र चालक्ष्यत निर्विशेषं हिताय सर्वस्य हि संयमो द्राक् । माया किमेषा किमु वेन्द्रजालं मतिर्जनानामिति सम्प्रवृत्ता ॥

: ७६ :

श्रान्दोलनादि प्रश्नमं यतोऽगात् ततोऽभिवृद्धिं परमामुपागात् । उद्योगजाते चिरकाङ्क्षिता द्राग् उत्पादनस्य क्षमताऽत्र देशे ॥ : 99:

उपेक्षिता ये सुतरामभूवन् चिराय तेषां हितमाचरन्ती । कल्याणबुद्धिर्विबुधाग्रगण्या दीनस्य मित्रं जयतीन्दिरात्र ।।

: 95:

पर्वाभवत्प्रागनुशासनं यद्
ग्रापितस्थितिः सम्प्रति भारते सा ।
समागते चाप्यनुशासने स्युः
सिद्धानि सर्वाणि न ईप्सितानि ।।

: 30 :

येषां गृहं नास्ति कुटीरकं वा तेम्योऽतिदारिद्रचवशं गतेम्यः । राज्येन निर्माय गृहाणि दत्ता-न्याशु स्वयं सप्ततिलक्षकाणि ॥

: 50:

बह्वी वितीर्णाऽपि च तेषु भूमि-रुदञ्चनं चापि ऋणस्य यातम् । ये चाप्यभूवन् श्रमिणोऽत्र बद्धा-स्ते चापि सर्वे गमिता विमुक्तिम् ॥ : ५१ : वस्तूनि हीनैरथ वस्तुभिर्ये मिश्राण्यकुर्वन् करचोरिकां च । देशान्तरात्तस्करवृत्तिमाप्ताः पण्यादि देशं निजमानयंश्च ॥

: 57:

समाचरन्स्वार्थपरीतिचत्ता
ये सञ्चयं हन्त ! महार्घतायै ।
पदार्थजातस्य समेऽपि तेऽद्य
रुद्धाश्च दण्डं गमिताश्च घोरम् ।।

: 53:

एतत्तदन्यच्च चकार कार्यं लोकप्रिया लोकहिताय कर्म । प्रशासिकानां धुरि कीर्तनीया देवीन्दिरा दिव्यगुणैरुपेता ॥

: 58:

श्रमः कठोरश्च सुदीर्घदृष्टः सङ्कल्पशक्तिः सुदृढा तथा च । एतत्समस्तं खलु संयमेन सत्रा महाव्याहृतयश्चतस्रः ॥ : 5%:

देशोऽस्मदीयः सुतरां प्रकृष्टः स्वर्गापवर्गस्य निमित्तभूतः । ग्रस्मादशिक्षन्त पुरा मनोज्ञात् स्वं स्वं चरित्रं भुवि सर्वलोकाः ॥

: ५६ :

कष्टां दशां कालवशात्प्रपन्नो दारिद्रचकोटिं परमामुपेतः । भूयोऽप्ययं पूर्ववदेव देशो भविष्यतीत्यत्र न काऽपि शङ्का ॥

: 50:

(मन्दाक्रान्तावृत्तम्)
देशोऽयं मे पुनरिप भवेत्पूर्ववद्वैभवस्य
पूर्णो लोका इह च सुतरामाप्तकामा भवेयुः ।
कीर्तिर्दिव्या दिशि दिशि भवेदस्य हृद्या च कामं
स्वप्ना एते मनिस नितरामुन्मिषन्तीन्दिरायाः॥

: 55:

साक्षात्कर्त्ं प्रतिदिनिमयं यत्नमासेवमाना तान् प्राप्नोति क्षणमिप बुधा न क्षणं जातु साघ्वी । तिच्चन्तैवामथिति सुतरां मानसं सान्वत्या देशे मानं परमुपाते सानुबार सानुभाजः ॥

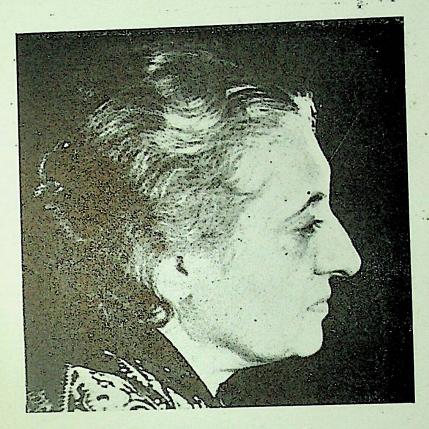

चिन्तनमुद्रायां श्रीमती इन्दिरागान्धी

देशोऽयं मे पुनरिप भवेत्पूर्ववद्वैभवस्य
पूर्णो लोका इह च सुतरामाप्तकामा भवेयुः ।
कीर्तिर्दिव्या दिशि दिशि भवेदस्य हृद्या च कामं
स्वप्ना एते मनिस नितरामुन्मिषन्तीन्दिरायाः ॥
२४.८७.

: 58 :

(शिखरिणोवृत्तम्)

भवन्त्वेते स्वप्नाः सपदि फलवन्तोऽतिरुचिराः फलेद् भूमिः सस्यं प्रचुरमिह खनिजं पुष्कलमथो । समे लोकाश्चात्र प्रविकसितचित्ताः स्वसमयं सुखानां सम्पूर्णाः स्वभुवि गमयन्तु प्रमुदिताः ॥

: 03:

(इन्दिरावृत्तम्)

काव्यमेतिदिन्दिरेति-वृत्तबोधकं बुधाः । एति साम्प्रतं समाप्ति-मीश्वरानुकम्पया ।।

शि इति डा० सत्यव्यतशास्त्रिवरिचते
 इिन्दरागान्धीचरितमहाकाव्ये
 पञ्चिवशः सर्गः ।।
 समाप्तं चेदं महाकाव्ययः ।
 शुभं भूयादध्यायकानामध्यापकानां च ।।

# इन्दिरागान्धीचरित

हिन्दी अनुवाद

### पूर्वपीठिका

- १. निश्चय ही, ग्रनेक प्रकार के सुन्दर विचारों की लहरों पर उछलता कूदता जिस का मानस-राज्हंस सुशोभित हो रहा है, एवञ्च जो ग्रलौकिक बुद्धि वाली ग्रपने विचारों के द्वारा बृहस्पित को भी पूर्ण रूप से नीचा दिखाती है।
- २. जो जनता की नेता, हृदयों को जीतने वाली, ग्रदम्य शत्रुग्नों का भेदन करने वाली, सौम्य ग्राकृति वाली है । सौम्य गुणों के द्वारा उस तक पहुँचा जा सकता है । "जहाँ सुन्दर ग्राकृति हो वहीं गुणों का वास होता है ।"
- ३. जिस की यह उत्कृष्ट इच्छा है कि मेरा देश परम समृद्ध हो, कोई भी दीन या दिरद्र न रहे और न ही कोई रोगग्रस्त या पीड़ित हो।
- ४. इस देश में सब मिलकर सुख से रहें, मीठा बोलें ग्रीर मधुर व्यवहार करें, लड़ाई भगड़ा न हो ग्रीर भारत नन्दन के समान हो जाय।
- ५. निरन्तर इस प्रकार के चिन्तन में मग्न ग्रीर जनता के द्वारा उत्कण्ठा के साथ देखी जाती हुई, ग्रपने समस्त देश को ग्रभेद रूपी एक सूत्र में बांघ कर जो सुतरां शोभायमान हो रही है।
- ६. सकल जगत् में जिस की कमनीय कीर्ति का संकीर्तन हो रहा है, जिसका कमनीय रूप अपने गुणों की आभा से सुशोभित हो रहा है, सूर्य की तरह अपने उग्र प्रताप को घारण करने वाली वह इन्दिरा प्रत्येक दिशा में अपनी ख्याति का विस्तार करें।
- विशुद्ध बुद्धि वाली, लोकप्रिया, दिशाग्रों में प्रसृत कीर्तिकथाग्रों वाली,
   विदुषी इन्दिरा के हृदयहारी शुभ चरित का मैं संस्कृत भाषा में बखान करने चला हूं।
- नतमस्तक होकर मैं नीलकमल के समान गुगों वाली, भारत देश के
  प्रधानमन्त्री पद पर शोभायमान श्रीमती इन्दिरा को पद्यरूपी नीलकमलों की इस माला को समर्पित करता हूँ।

### पहला सर्ग

- ६. स्वर्ग ग्रीर ग्रपवर्ग का निमित्तभूत, पृथिवी पर प्रसिद्ध प्रयाग नाम का एक तीर्थ है जिस पर पवित्रात्मा, जितेन्द्रिय, शुभ ग्राचार ग्रीर विचार युक्त सज्जनों का निवास है।
- १०. जिस के माहात्म्य से विमुग्ध हो, सब ग्रोर से ग्राने वाले लोग किल के विकार से उत्पन्न होने वाले पाप को धोकर प्रसन्नचित्त हो ग्रपने घरों को लौटते हैं।
- ११. जहाँ निदयों के सङ्गम के कारण सार्थक नाम वाला सङ्गम नामक प्रिय ग्रीर विलक्षण जलममूह ग्राँखों के लिए मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता हुग्रा सुशोभित हो रहा है।
- १२. जहाँ गंगा ग्रीर यमुना का जल स्पष्ट रूप से ग्रलग ग्रलग इस प्रकार शोभायमान हो रहा है जिस प्रकार घनी श्याम वन-स्थलियों में प्रविष्ट चन्द्रमा की शुभ्र किरएों।
- १३. जिस तीर्थ के सौन्दर्य ने किवताविलास कालिदास को आकर्षित किया था और जिसका वर्णन उसने रघुवंश नामक अपने काव्य में चार इलोकों में किया था।
- १४. पवित्र, हृदयहारी ग्रौर शीतल जिस के परम पावन जल स्नान ग्रौर ग्राचमन (ग्रादि) के द्वारा लोक को कृतकृत्य कर देते हैं।
- १५. उसी श्रेष्ठ तीर्थराज को काश्मीरदेशोत्पन्न, सुशिक्षित, उदार श्री मोती-लाल नाम से प्रसिद्ध (एक व्यक्ति) ने ग्रपना निवास स्थान बनाया।
- १६. कुशाग्रबुद्धि ग्रौर परिश्रम के द्वारा कानून का ग्रध्ययन कर कार्यविदों में श्रेष्ठ वह न्यायालय में वकील के रूप में सुशोभित हुग्रा।
- १७. ग्रत्यल्प समय में ही उसका ग्रत्यन्त शुभ्र यश पृथिवी पर फैल गया। इसलिये श्री (=लक्ष्मी) ने उसे श्री (=शोभां तथा वैभव) से युक्त कर दिया, (क्योंकि) होनहारों के प्रति पक्षपात होता ही है।

- १८. समय पाकर ग्रत्यधिक समृद्धि को प्राप्त कर उसने एक सुन्दर घर लेने का विचार किया। इस इच्छा से प्रेरित होकर उस ने एक ग्रंग्रेज का घर उसके साथ लगी भूमि के साथ खरीदा।
- १६. वह घर उसे अच्छा न लगा। इसलिये उस मनीषि-श्रेष्ठ ने एक मनोहर नवीन गृह ही (उसके स्थान पर) बनवा लिया।
- २०. (वह घर) नये रंगिबरंगे परदों ग्रौर कालीनों से ग्रौर नये सोफासेटों से सुसिज्जित किया गया, ग्रौर नई सुन्दर कुरिसयों ग्रोर नूतन फर्नीचर के द्वारा शोभायमान हुग्रा।
- २१. विस्तृत शोभायुक्त, सुन्दर पुष्पों से लदे उद्यान से सुशोभित श्री मोतीलाल के ग्राहितीय घर को देख हर व्यक्ति दांतों तले उँगली दवाता था।
- २२. उत्तम वैभव से परिपूर्ण इस (घर) में वास करने से हमें भली प्रकार ग्रानन्द की प्राप्ति हो—यह सोच कर ही उस मोतीलाल ने उस ग्रानन्द-भवन का निर्माण कराया था।
- २३. पत्नी ग्रौर पुत्र, दो सुन्दर कन्यायों तथा ग्रनेक गुर्गी एवम् ग्राज्ञाकारी सेवकों के साथ वह चतुर मोतीलाल उस भवन में जा कर रहने लगा।
- २४. विचित्र प्रतिभा वाले ग्रपने पुत्र का उसने 'जवाहर' यह मनोहर नाम रखा। ग्रौर इसी प्रकार दोनों पुत्रियों के भी कृष्णा ग्रौर लक्ष्मी ये नाम रखे।
- २५. लक्ष्मी का नाम जब विजया पद से युक्त हुआ तो और अधिक पूर्णता को प्राप्त हो गया। इस प्रकार परिवार के साथ सुखपूर्वक श्री मोतीलाल अपना समय बिताने लगा।

### दूसरा सर्ग

- श्रीमोतीलाल का बहुत समय से मुबारिक ग्रली नाम का एक मुंशी
  था। ग्रत्यन्त ग्राज्ञाकारी ग्रीर भिवत से परिपूर्ण चित्त वाले उसने
  ग्रपने प्रिय (स्वामी) की तन मन से सेवा की थी।
- २-३. ग्रपने प्रिय भक्त को जब बुढ़ापे ने ग्रा घेरा, उस का शरीर जर्जरित हो गया, कैंसर ग्रादि ग्रनेक रोगों से वह ग्रस्त हो गया, ग्रसहाय दयनीय ग्रीर कृश उसकी स्थिति हो गई तो दयाई चित्त, उदार श्रीमोतीलाल उसे ग्रपने घर में ही ले ग्राया। ग्रीर वहीं एक ग्रोर एक कुटीर में उसके रहने का प्रबन्ध करा दिया।
  - ४. मुवारक ग्रली प्रायः चिन्तित रहा करता था। उसकी यह इच्छा थी कि मेरी मृत्यु जवाहरलाल की सन्तान का मुखकमल देखने के पश्चात् ही हो, पहले नहीं।
  - ५. इसलिये उत्पन्न होते ही यह कन्या श्री मोतीलाल की ग्राज्ञा से घाय के द्वारा तुरन्त उसके पास लाई गई। (उसे) यह बताया गया कि यह जवाहरलाल की सन्तान है।
  - ६. मन्ददृष्टि ग्रौर व्याकुलता के कारण वह वृद्ध इस पुत्री को पुत्र समक वैठा ग्रौर प्रसन्नचित्त होकर श्रीमोतीलाल से कहने लगा—'मुबारक हो भाई साहव'।
  - उसके पश्चात् उसने नवजात शिशु की दीर्घ ग्रायु की कामना से परमात्मा से प्रार्थना की । हर्षातिरेक से भरे चित्त से वह श्रीमोतीलाल से फिर बोला ।
  - प- है. 'जिस प्रकार जवाहर तेरा उत्तम पुत्र है, उसका यह पुत्र भी वैसा ही हो'। इस प्रकार अपनी बात कह कर खुशी के आंसुओं से भीगे मुख से शोभायमान वह वृद्ध मूज्छित हो गया। इसके अतिरिक्त उसकी और कोई आकांक्षा न थी। दो अथवा तीन दिन में बिना होश में आये वह दिवंगत हो गया।

- १०. दादी पोती का अपने मन में सोचा हुआ इन्दिरा नाम रखना चाहती थी। परन्तु पिता उसका प्रियदिशानी यह दूसरा नाम रखना चाहता था।
- ११. उन दोनों का इस विषय में, (परिवार के) सव लोगों के दुःख का मूल, परस्पर विवाद उत्पन्न हो गया। स्वरूपरानी ग्रौर जवाहर जो एक बार ठान लें वह ग्रन्थथा नहीं हो सकता था।
- १२ इस प्रकार की विचित्र स्थिति पर विचार कर मनसे विवाद को शान्त करने की इच्छा से ग्रनोखी बुद्धि से युक्त इस (इन्दिरा) की माता ने, उन दोनों से यह मनोहर बात कही—
- १३ इस कत्या के ये दोनों ही नाम रख दिये जायें। मुक्ते ये दोनों नाम बहुत उचित प्रतीत होते हैं। इस लिये यह ग्रद्धितीय रूप वाली कन्या लोक में दोनों नामों, से जानी जाये।
- १४. इस प्रकार उस की वात को सुनकर उसकी दादी और पिता दोनों ही जिन्तामुक्त और प्रसन्त-चित्त हो गये और उस के कौज़ल की
- १५. इस प्रकार विवाद शान्त कर दिये जाने पर लक्ष्मी के स्वरूप वाली होने से वह इन्दिरा नाम से ग्रौर छरहरे शरीर वाली प्रियदर्शना होने के कारण प्रियदिश्वनी नाम से प्रसिद्ध हुई।
- १६. न केव्ल मुवारक ग्रली के प्रगांढ ग्रौर ग्रन्तस्तल से उठे हुये ग्राशीर्वचनों स्टाउने ही उसे स्वीकार किया, ग्रिपतु नक्षत्रयोग से प्रकट हुई प्रभुकृपा ने स्था उसे गले लगाया।
- १७. नीलकमल के समान आंखों वाली, पतले छरहरे शरीर वाली, शुभ-लोचना वह सुन्दरतर होकर शोभा पा रही थी । उसने अपने माता, पिता और दादा से सुन्दर रूप ग्रहण किया था ।
- १५. उस के जन्म के कारगा श्रीमोतीलाल के विशाल घर में हर्ष समाये न समा रहा था । इसलिये उस घर में और उसके (श्री मोतीलाल के) वन्धु वर्ग में अनुपम उत्सव प्रारम्भ हो गया ।
- १६. पोती के ग्रत्यन्त भोले भाले मुँह को देख कर श्री मोतीलाल ने परम कृतार्थ होकर ग्रपने वन्धुजनों को सैंकड़ों मनोवाञ्छित उपहार दिये।

- २०. इस प्रकार इस घर में रोचक ग्रीर ग्रभूतपूर्व उत्सव बहुत दिनों तक चलता रहा ग्रीर ग्राश्चर्यचिकत लोगों को जितना चाहे उतना खाने ग्रीर पीने को मिला ।
- २१. वन्धुजनों का ग्रनन्त समूह सव ग्रोर से ग्राया ग्रौर प्रसन्न होकर उसने श्री मोतीलाल को वधाईयां ग्रौर शुभ कामनायें भेंट कीं।
- २२. यद्यपि उस उत्सव में सभी लोग प्रसन्नचित्त थे और बहुत सुख का ग्रनुभव कर रहे थे, परन्तु पोते का मुँह-देखने की ग्रिभिलाषा वाली एक मात्र दादी कुछ ग्रनमनी थी।
- २३. उसे श्री मोतीलाल ने भली प्रकार विचारी हुई और उत्साहवर्द्धक यह बात कही—'हे शुभे तू मन में इस प्रकार दुखी मत हो। यह पुत्री तो सैकड़ों पुत्रों से भी बढ़ कर है'।
- २४. 'सचमुच ही यह वह काम करेगी, जो पहले किसी ग्रन्य व्यक्ति ने नहीं किया।' इस प्रकार पति की ग्रथंयुक्त वाणी को सुनकर उसने ग्रपने मन की व्यथा को त्याग दिया।
- २५. इस प्रकार शोक को त्याग कर ग्रीर प्रसन्न होकर उस मनस्विनी ने उस कन्या पर तुरन्त स्मेह की घारा बहा दी। ग्रीर श्रीमोतीलाल की भी चहेती वह कन्या सुखों से घिरी हुई बढ़ने लगी।

### तीसरा सर्ग

- १. उस के भोले भाले ग्रीर मनोहर मुख को देख कर मोतीलाल मन में बहुत प्रसन्न होते। (उन्हें ऐसा लगता जैसे) किसी ग्रप्राप्य वस्तु की प्राप्ति हो गई हो। उन का सुख तब इसी रूप में प्रकट हुग्रा।
- २. दुबली पतली, खिले कमल के समान नेत्रों वाली वह इन्दिरा काञ्चन-वर्ण शरीर को धारण करती हुई ग्रपने समस्त बन्धुवर्ग के हृदय में ग्रविलम्ब स्नेह संविलित उत्तम प्रहर्ष की वर्षा करने लगी।
- ३-४. शरत्काल के चन्द्रमा की कला के समान सुन्दर वह कन्या अपनी कान्ति से हर्ष की वृद्धि करती हुई बढ़ने लगी। दादी उसे अनेक प्रकार की उत्तम कहानियां सुनाती और प्रसन्न होकर निरन्तर भिवत रस से भरे, कानों को तृप्त करने वाले अनेक गीत जी भर कर गाती थी। पिता ने भी अपनी इस पुत्री को प्रसन्न होकर अनेक पुस्तकें दीं।
  - ५. इसी प्रकार मोतीलाल ने भी अपनी पौत्री को भाँति भाँति की गुड़ियाँ दीं, जिन से घंटों खेलती हुई वह परम हुई का अनुभव करती थी।
  - मोतीलाल से उसने मन की उदारता ग्रौर उच्च एवं परिष्कृत रुचि ग्रहण की ग्रौर पिता से स्वाध्यायशीलता ग्रौर सदा (=हर स्थिति में) ग्रदम्य साहस प्राप्त किया ।
  - ७. स्नेहमयी दादी ने उसे अपने साहित्य में भिक्त और दढ़ आस्था और मां ने उसे प्राचीन संस्कृति में प्रेम रस और सुकुनारता प्रदान की।
  - ग्रपने बन्धुजनों में उसे जो जो ग्रच्छा लगा उसने उनसे वह वह ग्रहण कर लिया। समय का प्रभाव भी कुछ कम नहीं होता। उसने समय से ही सब से ग्रधिक ग्रहण किया।
  - ह. जिस समय इस कन्या ने सुरम्य भारत देश में जन्म लिया उस समय यहाँ विदेशी राज्य था। इसलिये सभी चिन्तानिमग्न थे। भला पराषीनता में कौन सुखी हो सकता है।

- १०. यह देश कैसे स्वतन्त्र हो सकता है ग्रीर यहां ग्रपना राज्य कैसे स्थापित हो सकता है, देश-भक्त लोग दुःखी एवम् उद्विग्न चित्त से ग्रपने दिन जैसे तैसे काट रहे थे।
- ११. इस देश में गान्धी नाम के एक मनस्वी थे जो महात्मा नाम से प्रसिद्ध हो गये थे। उस महापुरुष ने प्यारी मातृभूमि को स्वतन्त्र कराने के लिए भगीरथ प्रयत्न किया।
- १२. वह भारतवासियों को इस प्रकार सम्वोधित करते थे—ये हमारे शासक विदेश से ग्राए हुए हैं। ग्राप लोगों को इन्हें ग्रवश्य बाहर कर देना चाहिये ताकि हमारा देश स्वतन्त्र हो सके।
- १३. उस की सारगिमत बात को सुन कर लाखों करोड़ों देशभक्त लोग उस का इस प्रकार अनुसरण करने लगे जिस प्रकार निदयों का जल समुद्र के जल का अनुसरण करता है।
- १४. वकील के रूप में महान् वैभव को प्राप्त करने वाले परन्तु फिर भी ग्रपने देश के प्रति प्रेमभावना रखने वाले मितमान् लोकमान्य मोती-लाल ने भी उसी का ग्रनुगमन करने का निश्चय किया।
- १५. विलायत में शिक्षा पाने वाले जवाहर नामक उसके बुद्धिमान् पुत्र ने भी स्वदेश की स्वतन्त्रता के लिये प्रेरित होकर उसका अनुकरण करने का पक्का इरादा कर लिया।
- १६. नाना दिशाओं से लोग उन दोनों को मिलने की इच्छा से उनके प्रसिद्ध निवासस्थान पर ग्राते ग्रीर पिता ग्रीर पुत्र दोनों से उनकी घंटों वातें होती रहतीं।
- १७. वातचीत प्रारम्भ होने पर ग्रपनी पौत्री से बहुत ग्रधिक प्यार करने वाले मोतीलाल लाड करते हुये उसे बहुत समय तक ग्रपनी गोद में विठाये रखते। किञ्च वहाँ बैठ कर उसे भी परम शान्ति मिलती थी।
- १८-१६. वचपन से ही समभदार होने पर भी बातचीत उसकी समभ में न ग्राती। परन्तु कुछ शब्द उसने ग्रहण कर लिये थे। कान्ति, सत्याग्रह ग्रादि ग्रनेक शब्दों से वाल्यकाल में ही उसका परिचय हो गया था। घीरे घीरे इनका ग्रर्थ भी उसे स्पष्ट होने लगा। विद्वज्जनों का यह शोभन विचार है कि ग्रवस्था के साथ ज्ञान भी बढ़ता है।

- २०. मैं देशकार्य में कैसे लगूं वह कन्या घंटों खड़ी यही सोचती रहती। ेउस समय इस के मन में अपने देश की स्वतन्त्रता की इच्छा भली प्रकार जागृत हो चुकी थी।
- २१. घर में कोई ग्रन्य बालक न था, इसिलये इसे किसी का साहचर्य न मिल सका। वह घंटों ग्रकेली ग्रपने खिलीनों के साथ किसी प्रकार समय विताती थी।
- २२. कभी पिता के पुस्तक।लय में बैठ कर रोचक पुस्तकें पढ़ती। उनमें से कुछ ऐसी थीं जिनके साथ इसका विशेष लगाव हो गया।
  - २३. ऐसी पुस्तकों में से एक वह थी जिस ने इस के मन में विशेष रुचि उत्पन्न की। उसमें जो कथा विश्वात थी उसे वार वार पढ़ कर इसे बहुत तृष्ति मिलती थी।
  - २४. पहले की वात है कि जोन ग्राफ़ ग्रार्क नाम की एक ग्रद् भुत, भाग्यवती प्रसिद्ध कत्या हुई, जिसने ग्रपने देश फ्रांस को स्वतन्त्र कराने के लिये ग्रपने ग्राप को ध्रधकती ज्वाला में होम कर दिया।
    - २५. एक समय की वात है कि भोली भाली उस ग्रामी ए कन्या ने ग्रपने राष्ट्र की. मुक्ति के लिये ग्राकाश से उसे प्रेरएा देने वाली बातें सुनीं।

#### चौथा सर्ग

- घोड़े पर सवार होकर और कवच पहन कर यह नेतृत्व करती हुई लोगों को ऊँचे स्वर में सम्वोधित करती थी।
- २. —हमारा देश फांस ग्राज ग्रंग्रेजों से ग्राकान्त है। मुक्ते इस की मुक्ति के लिये ईश्वर का सन्देश मिला है।
  - ३. पहले तो लोग हुँस देते भ्रौर इस की बात का विश्वास न करते, पर कुछ समय के पश्चात् लोगों का इस पर भ्रटल विश्वास हो गया ।
  - ४. उस कन्या के नेतृत्व में उन सब फांसवासियों ने ग्रंग्रेजों को बाहर निकाल कर ग्रपने प्यारे देश को स्वतन्त्र करा लिया।
  - प्र. परन्तु ग्राह! वह वीरकन्या शत्रुग्नों के हाथ पड़ गई ग्रीर उन्होंने उसे फांसी पर चढ़ा कर उसके नीचे ग्राग जला दी ।
  - इ. जहाँ भ्रपने कार्य में सफल दीप्तवदना वह साहसी कन्या जल कर राख
     हो गई भ्रौर स्वर्ग सिधार गई।
  - ७. जोन ग्राफ़ ग्रार्क नाम की कन्या ने जो ग्रद्भुत कार्य किया क्या उसे करने में मैं ग्रसमर्थ हूं ? ग्रपना देश मुक्ते भी तो प्यारा है।
  - द. इस प्रकार वह कन्या प्रियर्दाशनी अनेक प्रकार से सोचा करती थी। उम्र की तुलना में उसका बुद्धिवैभव कहीं वढ़ चढ़ कर था।
- ६-१०. एक बार घाय ने देला कि वह सुन्दर कन्या (इन्दिरा) दोनों आँखों को बन्द किये एक खम्भे से दोनों भुजाओं से लिपटी वीरकन्या जोन आफ़ आर्क का अनुसरएा करती हुई फांसी पर चढ़ने की मुद्रा में चुपचाप खड़ी हैं।
  - ११. उस के मुख का प्रकाशमान वर्ण भली भांति परिलक्षित हो रहा था ग्रौर वह ऐसा ग्रनुभव कर रही थी मानों ग्रिग्नि की ज्वालाएँ उसके चरगायुगल में प्रवेश कर रही हों।
  - १२. घाय के द्वारा इस स्थिति में देखी गई वह कन्या बहुत शरमाई परन्तु प्यारी घाय ने ज़स की वह चेष्टा किसी को नहीं बताई ।

- १३. जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ही भारत के लोग दृढ़ ग्रास्था से स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्न करने लगे।
- १४. उन्होंने देश भर में बहुत म्रान्दोलन म्रादि किये मौर मनेक प्रदर्शनों का म्रायोजनं भी किया।
- १५. शासकों की ग्राज्ञा की ग्रवहेलना कर सैंकड़ों ग्रौर हजारों की संख्या में सत्याग्रहियों ने ग्रपना रोष व्यक्त किया।
- . १६. विदेशी शासन ने विद्रोह को शान्त करने के लिये उन सत्याग्रहियों को पशुग्रों की तरह पीटा ।
  - १७. लाल टोपियों वाले (पुलिस के) जो ग्राज्ञाकारी (सिपाही) वहां चौकसी के लिये रखे हुये थे उन नरपिशाचों ने उन्हें डंडों ग्रौर गोलियों से मारा।
  - १८. ग्रानन्द भवन से गये हुये ग्रनेक सत्याग्रही, यहां तक कि बच्चे, भी ग्रीनेक बार सिपाहियों द्वारा पीटे गये।
  - १६. यह सब देख इस बालिका को बहुत कोघ ग्राया। 'वाह री इनकी दुष्टता'—इस प्रकार उस को बहुत कष्ट का ग्रनुभव हुग्रा।
  - २०. उसका यह कष्ट उस के खेल में भली प्रकार परिलक्षित होता था। ग्रहा ! बच्चों के मन की भावनायें (खेल में) ग्रनायास ही व्यक्त हो जाती हैं।
  - २१-२३. उस के खिलौनों में कुछ पुतले टीन के बने हुये थे। उनमें से कुछ सत्याग्रहियों की ग्राकृति के थे ग्रौर कुछ सिपाहियों की तरह तरह की ग्राकृति के। यह बुद्धिमती बालिका उनमें से सत्याग्रहियों की ग्राकृति वालों को एक ग्रोर खड़ा कर देती ग्रौर सिपाहियों की ग्राकृति वालों को दूसरी ग्रोर। इस प्रकार उसका खेल चलता। तत्पदचात् उन दोनों का वह घमासान युद्ध कराती।
    - २४. टीन के टकराव से शोर वाले घमासान युद्ध में सिपाहियों की ग्राकृति वाले सब पुतले पराजित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते।
      - २५. उनमें सत्याग्रहियों की सुन्दर भ्राकृतियों वाले पुतले भ्रपने हाथों में भ्रनेक तिरंगे घ्वज उटाये हुये शोभा पाते रहते थे।

- २६. 'भारत माता की जय हो', 'हिन्दू-मुस्लिम एकता जिन्दावाद', 'महात्मा गांघी की जय हो' इस प्रकार वह ऊंचे स्वर से जयघोष करती।
- २७. सत्याग्रही पुतलों की इस विजय को देख वहं जोर से हर्ष-घ्विन करती ग्रीर तालियां वजाती।
- २८. इस प्रकार इस समभदार कन्या के खेल में भी युगधर्म के प्रभाव से स्वातन्त्र्य संघर्ष परिलक्षित होता था।
- २१. बच्ची होते हुए भी परिपक्व बुद्धि वैभव युक्त वह कन्या इस प्रकार ग्रत्यन्त रोचक, राष्ट्र-प्रेम के परिचायक, ग्रपने विलक्षण खेलों में लगी हुई सुखपूर्वक समय विताती थी।

### पाँचवाँ सर्ग

- जब इस कन्या का ग्रुभ जन्म हुम्रा तो म्रनेक घटनायें घटीं। इनमें घटनापटु विघाता की विविध चेष्टा ही दीखती है।
- २. निश्चय ही उस समय म्रद्वितीय और भयङ्कर विश्वयुद्ध शान्त हुम्रा, भ्रीर रूस नामक महान् भूभाग में तुमुल क्रान्ति हुई।
- इन दो घटनाग्रों से प्रभावित, विश्व भर में प्रसिद्ध, उसके विद्वान् पिता ने ग्रपने प्यारे महान् देश में ग्रनेक वार भ्रमण किया ।
- ४. ग्रपने चारों ग्रोर (लोगों की) ग्रांखों के लिए रसायनभूत ग्रपने तेज के परिवेष को घारए। करते हुये उसने ग्रपनी ग्रांखों से वह सब कुछ देखा जो उस समय ग्रपने देश में हो रहा था।
- दुष्ट ग्रंग्रेज शासक उस समय ग्रपने देशवासियों को पशुग्रों की तरह मार रहे थे। इस कारण क्रोध से उसका हृदय फट सा गया।
- ६. उस मितमान् को क्रोध आया और उसका प्रतिकार सोचते हुये उसने क्षण भर के लिये भी चैन न लिया। उसकी स्थिति वन्धन में पड़े सांप की तरह थी।
- ७. उसने ग्रपने मन में प्रतिरोध का निश्चय किया। वह उसका ग्रभीष्ट था। भला जनता का ग्रप्रिय करने बाला शासन पृथिवी पर कैसे सह्य हो सकता है।
- प्त. कहा जाता है कि उसी समय मनोविदारक, दारुग एक घटना घटी। जिल्यांवाला नामक स्थान में (अनेक) भारतीय गोलियों से भून दिये गये।
- ग्रत्यन्त दुःखद उस नरसंहार का समाचार पा कर जनता के महान् नेता जवाहर ने ग्रपने मन में ग्राग के सुलगने का सा ग्रनुभव किया।
- १०. हर रोज वह प्रिय विद्वान् नेता श्रपने लोगों से कहता—'ग्ररे यह शासन ग्राततायी है। ग्राप इस कठोर शासन को कैसे सहन कर रहे हैं ?'

- ११. 'ग्रपनी मातृभूमि के तिरस्कार से ग्राप लोगों का मन टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाता ? मातृभूमि को माता माना जाता है। उसके ग्रपमान को सहन नहीं किया जा सकता'।
- १२. इस प्रकार उस की गम्भीर वाणी को सज्जनों ने अनेक बार अपने कानों से सुना और इढ़ निश्चय वाले मन से उसका अनुगमन करने की इच्छा की ।
- १३. इसलिये वह जहां कहीं गया लोगों की भीड़ ने उस का पीछा किया उसी तरह जिस तरह कि दसों दिशाओं में फैली जलधाराएँ नदी के जल का अनुगमन करती हैं।
- १४. महान् गौरव के वहाने ऋति शुभ्र यश को मुखमण्डल पर धारण किये उस बुद्धिमान् ने ऋपने लोगां के हृदय को विशेष रूप से अनोखा श्रानन्द प्रदान किया।
- १५. उसके चहुं ग्रोर स्थित पराकाष्ठा को प्राप्त तेजःपुञ्ज तेज घूप वाले सूर्य की तरह ग्रधिकारी गए। को ग्रसहा प्रतीत होने लगा।
- १६. उसकी वातों को हृदय से स्वीकार कर सैंकड़ों ग्रौर हजारों लोगों ने इकट्ठे होकर देशभक्तिपूर्वक विदेशियों का विरोध किया।
- १७. वे प्रतिदिन सभायें करते ग्रौर उनमें ग्रंग्रेजों की निन्दा करते थे। ग्रिप्य लगने वाली वातें बहुत ऊँची ग्रावाज में कहते थे।
- १८. वे दृढिनिश्चयी प्रतिदिन छोटी छोटी टोलियां बनाकर बाजारों में जाते ग्रीर ग्रनेक प्रकार से दुकानदारों को विदेशी माल बेचने से रोकते।
- १६. यदि ग्राप हमारी उचित बात नहीं मानेंगे तो हम यहाँ खड़े रहेंगे। इस इंद्र वात को कह वे वहां से किसी भी तरह हटते नहीं थे।
- २०. उन्होंने केवल यही विलक्षण कार्य नहीं किया ग्रिपतु स्थिर बुद्धि के साथ ग्रीर भी ग्रनेक वहुर्चीचत कार्य किये।
- २१. वे मजबूत और नये विदेशी कपड़ों को ग्रग्नि के ग्रपंग कर देते थे। क्षण में ही ग्राग घघक उठती और उन्हें भस्म कर देती थी।
- २२. इस प्रकार के ग्रपने देशवासियों के कार्यकलापों में परिवारसहित वह ग्रागे ग्रागे था। जनता का महान् नेता जवाहर ग्रपने हृदय में एक विलक्षण स्फूर्ति लिये हुये था।

- २३. कमला नाम वाली उसकी धर्मपत्नी ठीक उसी के पदिच हों पर चल रही थी। दुबली पतली होते हुए भी उस दढिनिश्चियनी ने अनेक कष्ट सहे।
- २४. माता ने भी, जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी पर फिर भी दढ़ निश्चय वाली थी, उसी के मार्ग को ग्रपनाया। उसी प्रकार दोनों बहिनें भी भाई का ग्रनुकरण करती हुईं शोभायमान हुईं।
- २५. इस प्रकार नेहरू परिवार के लोगों ने तन, घन और समय देश के अर्पण कर दिया। (सच है) महापुरुषों का अपना कुछ भी नहीं होता।

### छठा सर्ग

- १. जब विदेशियों ने देखा कि भारतवासियों का क्रोध बहुत बढ़ा हुम्रा है ग्रौर उनका मनोबल बहुत ऊँचा है तो पाँव के तले चोट खाये सांप की तरह उनका मन बहुत खिन्न हुम्रा।
- हमें इनसे कैसे छुटकारा मिले और इन्हें कैसे रोका जाय इस प्रकार की चिन्ताओं से व्याकुल होकर उनका समय बीतने लगा ।
- ३-४. शङ्काओं में डूवे हुए बहुत सोच विचार करने के पश्चात् वे निर्देशी इस निश्चय पर पहुँचे कि यदि नेताओं को इनसे अलग कर दिया जाय तो हमारे अभीष्ट की सिद्धि हो सकती है। अपने नेताओं के विना ये ग्वाले से रहित गाय वैलों की तरह हो जायेंगे। यह निश्चय कर उन्होंने इनके बड़े नेताओं को कारागार में डाल दिया।
  - प्र. श्रीमोतीलाल ग्रीर जवाहरलाल दोनों ही जनता के महान् नेता थे। इस लिये इन दोनों मान्य लोकप्रिय नेताग्रों को वे जेल में ले गये।
  - झानन्दभवन नाम से पृथिवी पर जो अनोखा भवन शोभायमान था
     वह सचमुच आनन्दहीन, कान्तिरहित और सूना हो गया ।
  - ७. कान्तियुक्त चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर अथवा प्रकाशमान सूर्य के दूसरे लोक में चले जाने पर आकाश की जो दशा हो जाती है। वहीं दशा हाय ! उस समय उस भवन की हो गई।
  - जस समय श्रीमोतीलाल का वह सुन्दर ग्रट्टहास कानों में सुनाई न
    पड़ता था ग्रौर न ही भव्यमूर्ति, चिन्तनशील जवाहर वहाँ दिखाई
    पड़ते थे।
  - ह. न वहाँ लोगों की बह भीड़ इकट्ठी होती ग्रीर न ही नई नई चर्चायें वहाँ चलती थीं। स्त्री-जन मात्र को शरण देने वाला वह भवन उस समय सूने जनस्थान (नामक जंगल) के समान दिखाई पड़ता था।
  - १०. दोनों वीरों के जेल चले जाने और हृदय के क्याकुल होने पर

- भी अपने देश की रक्षा के लिए दढ़ निश्चय वाली महिलाओं ने वहाँ अपना धैर्य नहीं छोड़ा।
- ११. विपत्तियों में डूबे ग्रौर संकटों में पड़े होने पर भी मनस्वि-जनों की उन्नत-धैर्य-सम्पन्न तथा चट्टान सदश दृढ़तायुक्त स्त्रियाँ कभी भी साधारण जन की तरह व्यवहार नहीं करतीं ।
- १२. इसलिए ग्रपने दोनों वन्धुग्रों के कारागार में चले जाने पर भी वे स्त्रियाँ उन्हीं गति-विधियों में जुट गईं। इसके ग्रतिरिक्त उन्हें ग्रन्य कुछ भी करना ग्रभीष्ट नहीं था।
  - १३. प्रतिदिन वे वाजार में जाकर व्यापारियों को विदेशी माल के क्रय-विक्रय से रोकतीं ग्रौर ग्रनेक सभायें ग्रौर गोष्ठियां करतीं।
- १४-१५ इन (सभाग्रों ग्रोर गोष्ठियों) में वे देश की स्वतन्त्रता के विषय पर धुग्रांघार भाषण करती थीं। विदेशी शिक्षा के वाईकाट की कामना से वे ग्रनेक विद्यालयों में भी जाती थीं। दृ ग्रास्था से उनके दरवाजों पर घरना देकर वहाँ पर एकत्रित छात्रों को भक्तभोरती थीं ग्ररे! यह शिक्षा तुम्हें दास बनाये रखने के लिए है। इस का उपार्जन किस लिए कर रहे हो?
  - १६. ये स्त्रियाँ प्रातः घर छोड़कर ग्रनेक स्थानों पर जातीं ग्रीर सांयकाल थक कर वापस लौटतीं। वस इनकी यही दिनचर्या थी।
  - १७. वन्धुजनों से हीन वालिका इन्दिरा सारा-सारा दिन ग्रपने घर में ग्रकेली रह कर ग्रपना समय जैसे तैसे बड़े खिन्न मन से काटती थी।
  - १५. बढ़े हुए उत्साह वाली ग्राँर मरदाने वस्त्र धार्रण करने वाली ग्रपनी दादी, माता ग्राँर दोनों फूिफयों को देखकर यह कन्या भी वैसे ही वस्त्र पहनना चाहती ।
  - १६. ग्रपने सव वन्धुजनों को खादी नाम से प्रसिद्ध साधारण कपड़े से वने वस्त्र पहने देखकर उसने भी उन्हें ही धारण करने का निश्चय किया।
  - २०. स्त्रियों ने मरदाना वेष धारण किया हुन्ना है—यह सचमुच ही लोगों के लिये प्रेरणाप्रद बात थी। इसलिये मैं एक स्वयंसेवक की लरह लगूँ ग्रतः इसने मरदाना वेष धारण करने की इच्छा प्रकट की।

- २१-२२ उस वेष को घारण कर, ग्रत्यन्त प्रसन्न, ग्रनेक प्रकार के अलौकिक गुणों से ग्रुक्त, वालिका होते हुए भी प्रौढ़ व्यक्तियों के समान बढ़े हुए मनोवल वाली, तीक्ष्ण-बुद्धि, चुस्त ग्रौर तेजस्वी उस कन्या ने ग्रपनी माता के साथ जहाँ चाहे जाना चाहा। पर बच्ची समक्त कर उसकी माता को उसका ग्रपने साथ जाना पसन्द नहीं था।
  - २३. इसलिए दुबली पंतली, ग्रत्यन्त दुखी पर दूरदिशनी वह कन्या ग्रीष्म काल के ग्रत्यन्त लम्बे दिनों को ग्रपने लम्बे चौड़े घर में ही बिताने लगी।
  - २४. जब कभी कभी वह जागरूक कन्या बहुत थक जाती तो अपने पिता के विशाल पुस्तकालय में चली जाती और वहाँ अपनी अवस्था के अनुसार अनेक ग्रन्थों का अध्ययन करती।
  - २५. ग्रन्थों के ग्रध्यंयन में लीन यह कन्या जब कुछ थोड़ी भी थकावट सी महसूस करती तो उसे दूर करने के लिए अपने मन को खेल में लगा देती।

### सातवां सर्ग

- महात्मा गान्धी के साथ इस कुमारी का सम्पर्क कब हुम्रा यह उसे याद नहीं। यह उसे वहुत दूर की सी घटना लगती है।
- २. प्रयत्न करने पर भी वह शुभ क्षण उसके स्मृति-पटल पर नहीं म्राता जबिक इस बालिका का लोगों के उपकार में रत, लोकनायक महात्मा गान्धी के साथ सम्पर्क हुग्रा।
- ३. बाल्यकाल में जब इन्दिरा चार वर्ष की थी तो ग्रपने पिता के साथ साबरमती नाम से प्रसिद्ध ग्रत्यन्त रमग्रीय ग्राश्रम में गई ।
- ४. श्रीर वहाँ महात्मा के मनमोहक वचनों से मोहित कोमलाङ्गी कन्या ने तिनक भी कष्ट का श्रनुभव न किया।
- ५. वह कन्या सुबह ही अपना बिस्तर छोड़ देती और (साबरमती) के किनारे दूसरे लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना आदि के भजन गाती ।
- ६. उस बच्ची ने ग्राश्रम में निवास करने वाले तपस्वी लोगों को भोजन ग्रादि पकाने, जमीन पर फाड़ू लगाने ग्रादि के विविध कार्यों में व्यस्त देखा।
- ७, उन्हें देखकर प्रसन्निचित्त इन्दिरा ने सब कामों को स्वयं करने की इच्छा प्रकट की। नि:सन्देह नवीनता के कारण कष्ट भी उसे मनो-विनोद के साधन प्रतीत होते थे।
- उस मनोहर ग्राश्रम में ग्रानन्दमय कुछ समय बिताकर इन्दिरा ग्रपने
   पिता के साथ पृथिवी के ग्रलङ्कारभूत ग्रपने घर में लौट ग्राई।
- उस घर में पहुंच कर उस कन्या ने कुछ ग्रौर ही देखा। उस समय स्वतन्त्रता-सङ्ग्राम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था।
- १०. जो वस्तुएं यहाँ हमारे देश में पैदा होती हैं या बनती हैं हमें उन्हीं का भली प्रकार सेवन करना चाहिए श्रीर जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका परित्याग कर देना चाहिए—उस समय लोगों में इसी प्रकार की विचारघारा पनप रही थी।

- े ११. इसीलिए लोगों ने स्वयं विदेशी कपड़े ग्रग्नि के ग्रपेंगा कर दिये ग्रौर निमेष भर में उस प्रज्वलित ग्रग्नि ने उन्हें भस्म कर दिया।
  - १२. एक बार उस कन्या ने अपने घर के उद्यान की दीवार की दूसरी ग्रोर रात्रि के समय कपड़ों के कारण तेज हुई उद्दीप्त ग्राग देखी।
  - १३. श्राकाश को छूने वाली और अपने प्रकाश से सब दिशाओं को प्रकाशित करने वाली उस ग्राग को देख उस सुन्दर कन्या को उसके पास जाने की प्रवल इच्छा हुई।
  - १४. वह जी भर कर उस भ्राग के चारों ग्रोर नाचना चाहती थी, पर हितंषी पिता के सन्तिति स्नेह के कारण ५से ग्रनुमित नहीं दी।
  - १५. ग्रीर कड़े शब्दों में उसे वहा—''जा, सो जा, देर मत कर समभ्रदार लोगों के ग्रनुसार वाल्यावस्था में समय पर सोना ग्रच्छा होता है।''
  - १६. पिता की बात सुन वह तुरन्त ग्रपने बिस्तर पर चली गई। चूँकि उसकी इच्छा को रोक दिया गया था, इसलिये वह उदास हो गई।
  - १७. हाय ! मेरे पिता ने क्यों मेरी इस इच्छा को ग्रंश मात्र में भी स्वीकार नहीं किया—इस प्रकार मन में उसे बहुत दुःख हुग्रा । (सच है) बच्चों को भी (ईश्वरदत्त) सूक्ष्म दृष्टि होती है।
  - १८. किःतु पिता के प्रति उसका रोष बहुत समय तक टिका नहीं रहा। वयोंकि जिस प्रकार यह उसे बहुत श्रिधक प्यारी थी वह भी उसे बहुत श्रिषक प्यारा था।
  - १६. ग्रस्तु। इसके पश्चात् इसका पिता जब कारागार में डाल दिया गया तो इसे बहुत दुःख हुम्रा ग्रौर यह उंगलियों पर गिन कर दिन काटने लगी।
  - २०. उससे भ्रलग होकर उसके पिता को भी क्षण भर के लिए चैन नहीं श्राता था भले ही पिता धैर्यवान् था पर पुत्री से वियुक्त होकर उसे शान्ति कैसे मिल सकती थी ।
  - २१. एक बार उसने जेल से भ्रपनी पुत्री को पत्र लिखा भौर पूछा—
    "पुत्रि ! तुम्हें कलकत्ता नगर में स्थित चिड़ियाघर कैसा लगा।
  - २३. हे शुभे ! तुम्हारे मुखारविन्द को देखने के लिए उत्सुक मुभे मिलने के

लिए यहाँ मेरे पास आओ। चिरकाल से वाञ्छित तुम्हारे मिलन से वढ़कर मुक्ते और कुछ अभीष्ट नहीं है।"

- २४. पिता के कहे के अनुसार वह जेल में पहुँची । उसे देखकर पिता ने अपने एक मित्र को उसके विषय में यह बात कही—
  - २५. "दुबली पतली होने और मुख की आभा पीले रंग की होने के कारण इन्दिरा अन्य चिन्तन से पराङ्मुख कर देने वाली मेरी विशेष मानसिक चिन्ता को बढ़ा रही है।"
  - २६. उसके मन में विचार उत्पन्न हुम्रा—इसकी शिक्षा कैसे होगी। यह सच है कि सुशिक्षित व्यक्ति ही लोगों की ग्रांखों को प्रफुल्लित करते हैं।
- -२७. जनचित्ताकर्षक चरित्र वाले इसके पिता इसी प्रकार अपना समय बिताते रहे। इस प्रकार के लोग जनसाधारण की तरह शोक के वशीभूत नहीं होते।

### आठवां सर्ग

- एक बार इस बुद्धिमती इन्दिरा ने कांग्रेस जनों को अपने देश के कार्य में लीन देखकर शीघ्र ही उसी प्रकार का कार्य करने का निश्चय किया।
- २-३. उसके मन में यह दृढ़ भाव था कि कांग्रेस नाम की संस्था की सदस्या वनकर में भी इसी प्रकार देशसेवा करूँगी। ग्रपने नये घर के निकट लोक में स्वराज्यभवन नाम से प्रसिद्ध, पुराने मकान को पितामह श्रीमोतीलाल ने स्वयं खुशी से ग्रपने देश को दे दिया था।
  - ४. (वहाँ) कांग्रेस नाम की महान् संस्था का ग्रनुपम प्रधान कार्यालंय था। उस संस्था की सदस्यता चाहती हुई (वह) कन्या प्रसन्नचित्त (उस) विशाल कार्यालय में पहुँची।
  - प्र. वहाँ वह अधिकारी से मिली। इन्दिरा नाम वाली जवाहर की उस पुत्री ने कांग्रेस नाम की महान् संस्था की सदस्यता के लिए प्रार्थना की।
  - इ. ग्रीर उस ग्रधिकारी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया—'ग्ररी भोली, तू जा, तेरी उम्र ग्रभी छोटी है। तेरे जैसी बारह वर्ष की ग्रास पास की ग्रवस्था वाली कन्यायें इस संस्था की सदस्य नहीं बन सकतीं।
  - ७. बीसवें वर्ष में इस संस्था में सदस्यता मिल सकती है, अथवा अठारह वर्ष की अवस्था में वह सम्भव हो सकती है। बच्ची, इस संस्था में इसी प्रकार का नियम बनाया गया है।
  - उस अधिकारी की बात सुन वह कन्या अपनी इच्छा की पूर्ति न होने से कुछ दुःखी हुई। और फिर कहने लगी—मैं छः वर्ष के पश्चात् आपके पास फिर आऊंगी।
  - इ. वह बहुत समय तक सोचती रही कि कांग्रेस नामक प्रसिद्ध संस्था में प्रवेश पाये बिना बालक ग्रौर बालिकायें किस प्रकार ग्रपने देश का भला कर सकते हैं।

१०-११ सीचते सोचते उसके मन में एक नया शुभ विचार उत्पन्न हुआ। बालक स्वयं ग्रपनी नई संस्था की स्थापना करें श्रौर देश के कार्य में जुट जायें।

(इस विचार से) प्रेरित होकर दुवली पतली कन्या ने तव अपने मन में वालसभा के आयोजन का दढ़ निश्चय किया।

- १२. शीघ्र ही उसकी इस योजना (का समाचार) सारे इलाहाबाद शहर में फैल गया। यह जान कर कि वालक ग्रपना नया कांग्रेस संगठन स्थापित कर रहे हैं लोग स्तब्ध रह गये।
- १३. उसने ग्रपने मित्रों ग्रौर पड़ोसियों को ग्रपने विचार से ग्रवगत किया। उन्होंने ग्रपने ग्रन्य साथियों को यह बात बता दी। ग्रोंर उन्होंने भी प्रसन्न होकर दूसरों को इसकी सूचना दे दी।
- १४-१५ 'ग्रहा ! इन्दिरा की बुद्धि कितनी विलक्षण है। जिसके द्वारा हमारा संगठन जन्म ले रहा हैं इस प्रकार सभी बालक ग्रीर बालिकायें ग्रपने विद्यालयों को तुरन्त छोड़ कर इन्दिरा की बात सुनने की इच्छा से उसकी प्रशंसा करते हुए 'निश्चित दिन पर इकट्ठे हो गरे। नेहरू कुलोत्पन्न वह कन्या ग्राजं क्या कहेगी (वह जानने का) उन्हें कुतूहल था।
  - १६. उन पर काबू न पाया जा सका। उन्होंने भारी कोलाहल किया। ग्रौर इन्दिरा की यत्नपूर्वक कही हुई बात भी वे सुन न पाये।
  - १७. पतली ग्रावाज दूर तक कैसे जाये ग्रौर एकत्रित वालक-बालिकायें उसे कैसे सुन पायें' इस चिन्ता से उसे उपाय सोचने की इच्छा हुई।
  - १८. वहाँ एक हट्टा-कट्टा बालक था जिसकी ग्रावाज बहुत ऊँची थी। उसने ग्रपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए उसकी सहायता ली। उस बालक ने (वह बात) दूसरे से कह दी ग्रीर दूसरे ने क्रमशः तीसरे से।
  - १६. इस प्रकार इसकी सारगित वात सब बालकों को सुनने में प्रासानी हो गई। कुशल बालकों ने इस प्रकार लाउड स्पीकर का कार्य साघ दिया।
    - २०. अत्यन्त कठिन कार्य उपायों से ही सिद्ध हो सकते हैं। परिश्रममात्र

फल की सिद्धि में कारण नहीं हो सकता। उसमें उपाय की भी ग्रावश्यकता होती है।

- २१. इस तत्काल स्फुरित उत्तम उपाय से सभी वालकों ने शीघ्र ही जवाहरलाल की प्यारी पुत्री की सारगभित वात को सुन लिया।
- २२. जब इस कन्या की बात सबके कानों में पड़ गई, तभी कोलाहल शान्त हो गया ग्रौर इसके मन में भी शान्ति हो गई।
- २३. वालकों के लिए जो जो करने योग्य कार्य था, वह उसने सारे का सारा विस्तार से कह दिया। इस प्रकार अपने सूक्ष्म प्रतिभा-विलास से उसने वह अद्भुत कार्य कर दिखाया।
- २४. इस प्रकार वालकों का नूतन संगठन स्थापित कर उसने कांग्रेस सदस्यता प्राप्त किए विना ही ग्रपनी शक्ति के ग्रनुसार देश का कार्य किया ।
- २५. ग्रौर उसकी बातों को प्रमाण मानते हुए बालकों ने उसका ग्रनुसरण किया। (इस प्रकार) उन्होंने ग्रपने ढंग से ज्येष्ठ वर्ग की सहायता की।

### नौवां सर्ग

- १. ये बालक हैं, इस लिए ग्रधिकारी लोग उनकी उपेक्षा कर देते थे। ग्रतः वे बड़ी शीझता के साथ सन्देश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा देते थे।
- सात-सात, म्राठ-म्राठ म्रत्यन्त निपुण वे वालक कहीं खेल में लग जाते ग्रौर पुलिस के ग्रादिमयों की निःसंकोच की हुई ग्रापसी वातचीत को सुन लेते थे।
- ३. ग्रपने कार्य में कुशल वे वालक ग्रविलम्ब उसके (इन्दिरा के)ग्रभिप्राय को समभ कर ग्रनन्तर करने योग्य कार्य का भटपट निश्चय कर लेते थे।
- ४. ग्रापसी बातचीत के वीच वे पुलिस के ग्रादमी प्रायः नि:शङ्क कह दिया करते थे— किस की गिरफ्तारी होगी ग्रीर वह किस दिन होगी।
- पुलिस वालों से सर्वथा उपेक्षित उस स्थान के निकट स्थित वे बालक उसे सुनकर रहस्य का पता लगा लेते थे ग्रौर फिर ग्रन्य स्थान पर चले जाते थे।
- ६. ग्रिंघकारी गणा जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी का विचार करते, वे ग्रत्यन्त शीघ्रता के साथ चुपचाप उसे सूचित कर देते थे।
- जब उन बालकों से ग्रपनी गिरफ्तारी की ग्रविलम्ब सूचना पाकर-वह तुरन्त ग्रपने स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाता था।
- देश की स्वतन्त्रता के कार्य में लगे हुये बालक ग्रनेक प्रकार के ग्रन्य रहस्य भी जान लेते थे ग्रीर ग्रपने से बड़ों को बता देते थे।
- ई. अपने आप को जोखिम में डाल कर इस प्रकार उन बालकों ने सहायता के लिये अनेक प्रकार के वे कार्य किये जो निश्चय ही दूसरों के लिये अत्यन्त कठिन थे।
- १०. जवाहरलाल के पिता ग्रीर कांग्रेस के ग्रन्य प्रमुख सदस्यों ने उसके इस विचित्र कार्य की बहुत प्रशंसा की ।

- ं११. उन्होंने प्रियर्दाशनी की संगठन-शक्ति को बहुत सराहा और मुख हो कर उसके नेतृत्व की भूरि भूरि प्रशंसा की।
- १२. एक दिन इसने अपनी माता से जिज्ञासापूर्वक जाकर कहा—इस अपने संगठन का क्या नाम होना चाहिये ?
- १३. मां ! वता मैं ग्रपने नये संगठन का क्या नाम रखूं ! मुक्क पर तेरा बहुत स्नेह है ग्रौर तू कुशल ग्रौर कुशाग्रबुढि है ।
  - १४. उसने कुछ मुस्करा कर तुरन्त कहा 'इसका नाम वानरसेना रख दो'। इससे इसके मन में यह विचार उत्पन्न हुम्रा कि माता जी के लिये हमारे कार्य का कोई महत्त्व नहीं है।
  - १५. उसे कुछ उदास देखकर समभदार मां ने कहा—"वेटी! तुभे इस नाम का अपने मन में बुरा नहीं मनाना चाहिये।
  - १६. जिस प्रकार पहले समय में राम का रावण के साथ युद्ध होने पर वानरों ने राम की सहायता की थी उसी प्रकार तू और तेरे मित्र हमारी सहायता कर रहे हैं।
  - १७. इसी लिये मैं ने तुभी 'वानरसेना' यह नाम बताया है। ऐसा करके मैंने तुम्हारी कोई उपेक्षा नहीं की। हे पुत्रि ! तुम मन के सन्ताप को त्याग दो"।
  - १८. मां की मीठी, प्यारी ग्रौर हितकारी इस बात ने शीघ्र ही इस के हृदय से क्षोभरूपी कांटे की पीड़ा को निकाल बाहर किया।
  - १६. धीरे घीरे वानरसेना की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। यह सेना ग्रपने कार्यकलापों से पुलिस को चकमा दे देती थी।
  - २०. इट सङ्कल्प वाली, सज्जनों में मूर्धन्य, इस सेना की नेत्री इन्दिरा को भी परम संतोष हुग्रा कि मैं भी ग्रपने देश के लिये कुछ कर रही हूँ।
  - २१. मनुष्य चाहे निर्बल हों चाहे दुबले पतले, यदि वे दृढ़स**ङ्कल्प हैं** तो उन्हें उसी प्रकार नहीं रोका जा सकता जिस प्रकार पहाड़ी नदी के तेजा जलों को ।
  - २२. इस प्रकार दृढ़ सङ्कल्पों वाली, काम काज में निपुण और बाल्यावस्था में भी प्रौढ़ता को प्राप्त इस कन्या ने अपनी संगठन-क्षमता का अच्छा परिचय दिया।

- २३. यह कृशकाया कन्या अपने माता पिता फूफियों और दादी आदि अन्य व्यक्तियों के द्वारा अपनाये गये मार्ग पर ही चलती रही।
- ं २४. संकल्प की दृढ़ता, बुद्धिचातुर्य श्रीर कार्यकुशलता, कुलक्रम से श्राये हुए ये सभी गुरा इस कन्या में प्रकट हुये।
  - २५. इस ग्रलौिकक प्रतिभा वाली कन्या में गुर्गों का ग्राविभीव स्वयं ही हो गया। 'ग्रलौिकक जनों में सब कुछ ग्रलौिकक ही होता है' इसमें ग्राइचर्य की कोई बात नहीं।

## दसवां सर्ग

- इसी वीच उसकी दुवली पतली माता सत्याग्रह ग्रादि के ग्रनेक कष्टों से क्षीएा, कृश ग्रीर जर्जर-शरीर हो कर क्षय नामक रोग से ग्रस्त हो गई।
- २. वह मनस्विनी इस भयङ्कर रोग से दिन प्रति दिन क्षीए होती गई ग्रौर उसके मुख की छवि कृष्ण-पक्ष के चन्द्रमा की (ग्रन्त्य) कला की तरह फीकी पड़ गई।
- तव शिथिल ग्रङ्गों वाली वह ग्रारोग्य लाभ के लिये जर्मनी चली गई ग्रौर वहां पुत्री के साथ श्याम नामक वनों (ब्लैक फ़ारेस्ट्स) में निवास करने लगी।
- ४-६. सुन्दर एवं सुदीर्घ ऊँचे ऊँचे वृक्ष उन वनों में हैं, वीच बीच में गांव ग्रीर नगर उनमें पाये जाते हैं, विश्रामेच्छुक ग्रथवा थके-हारे लोग उनमें निवास करते हैं, सुन्दर भरनों की गूंज उनमें सुनाई देती रहती है, हरे घास पर निश्चिन्ततापूर्वक गायें उनमें बैठी मिलती हैं, जल प्रवाहों ग्रीर निदयों से वे सुशोभित हैं, कोसों तक वे फैले हुए हैं, ग्रांखों को वे तृष्त करते हैं ग्रीर शक्तिवर्घक हैं।
  - ७. उनमें सुन्दर, शुभ तथा लोकसुखद बादनवाय्लर नामक एक स्थान है। वहीं के एक मकान में रोगग्रस्त वह रहने लगी।
  - प्त. सुन्दर देश में भी घर से दूर स्थित, पित के वियोग से क्लान्त, एकान्त-वास के कारए दुखी उसे (कमला को) स्वास्थ्यलाभ न हुग्रा।
  - ह. न केवल उसे ग्रंश मात्र भी स्वास्थ्य लाभ ही नहीं हुआ ग्रिपतु क्षय-रोग के कारण उसके शरीर का बहुत ग्रधिक हास भी प्रारम्भ हो गया ।
  - १०. कङ्कालशेष, अतिकृशशरीरा वह तेजस्विनी सूखी शमीलता के समान शय्या पर पड़ी पड़ी मुखकान्ति के मिलन होने के कारए प्रभात-

- ११. उसकी शोचनीय स्थिति को देख अत्यधिक चिन्तित, अपनी मातृ-भूमि से दूर असहाय बालिका (इन्दिरा) ने अपने पिता को सूचित करने का निश्चय किया।
- १२. करने योग्य सब बात को जानने वाली उसने तुरन्त अपने पिता को तार द्वारा एक सन्देश भेजा जिसमें उसने अपनी माता का सब हाल सम्यक् रूप से संक्षेप में लिख भेजा ।
- १३. ग्रीर उनसे ग्राग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि वे तुरन्त जर्मनी पहुँचें। हो सकता है कि मेरी मां ग्रधिक देर तक न जी सके यह चिन्ता उसके हृदय को मथ रही थी।
- १४-१५ यह सन्देश पहले तुरन्त विदेशी भ्रधिकारियों के हाथ लगा। भ्रौर उसे उन्होंने बिना विलम्ब किये जेल में वन्द जवाहरलाल को पहुँचा दिया। उसे जेल से रिहाई दे दी गई भ्रौर घर पहुँचा दिया गया (जहां से कि) वह शीघ्र ही जर्मनी के लिए चल दिया भ्रौर पत्नी भ्रौर पुत्री से जा मिला।
  - १६. वह महामना मनीषी बादनवाय्लर में उनके साथ रहा पर प्रिय-पत्नी की स्थिति में उसने तिनक भी सुधार न पाया।
  - १७. वह विद्वान् यह सोचकर कि हो सकता है कि मेरी पत्नी देशान्तर में स्वास्थ्यलाभ कर सके, पुत्री के साथ शीघ्र ही उत्तम देश स्विटजारलैंड में पहुँच गया।
  - १८. जिसका सौन्दर्य ग्रतीव मनोहारी है, जिसका वैभव ग्रांखों को लुभाने वाला है। योरुप भूखण्ड के मध्य स्थित यह (देश) नन्दन वन के समान शोभायमान हो रहा है।
  - १६. जहां बिना खेती के ही फसलें पकती है ग्रीर जहां हरे भरे सुन्दर भू-भाग हैं। (जहां) फलों से लद कर भुके हुए वृक्ष हैं ग्रीर समृद्ध उद्यान हैं।
  - २०. जिसकी निदयां जलराशि से परिपूर्ण हैं, जिसके दश्य मनोरम हैं भौर जिसकी ठंडी भौर हृदयहारी हवायें भ्रागन्तुकों के मन को हरती हैं।
  - २१. जिसके पास पृथ्वी पर प्रसिद्ध सदा हिम से भ्रोच्छादित उच्च शिखरों

वाली एल्प्स नामक पर्वतन्धृङ्खलायें ग्रद्भुत सौन्दर्य को घारण किये रहती हैं।

- २२. दोनों ग्रांखों को तृप्त करने वाली जिसकी ग्रलौकिक ग्रौर ग्रद्वितीय खटा शोभायमान हो रही है। ग्रहा ! जिससे ग्राकृष्ट हुए ग्रन्तः करण वाले लोग निश्चय ही ग्रपने ग्रस्तित्व को ही भूल जाते हैं।
- २३. इस प्रकार के रमग्गीय देश के लाउसन नामक सुन्दर नगर में कमला रोगी होते हुए भी पित श्रीर पुत्री के साथ सुखपूर्वक समय विताने लगी।
- २४ उस मनस्विनी के शरीर को स्वास्थ्य-लाभ हुम्रा ग्रीर मन को प्रसन्नता मिली। इसमें केवल देश-विशेष में निवास ग्रथवा ग्रीषघ ही कारण नहीं थे।
- २५. पति ग्रौर पुत्री के साथ निवास, वहां उन दोनों का निरन्तर सङ्ग ग्रौर उसके प्रति दोनों का प्रकृष्ट प्रेम इसमें दूसरा कारण बन गया।
- २६. विदेश में निवास करने से केवल माता को ही कल्पनातीत लाम नहीं हुग्रा, वरन् पिता के सङ्ग से पुत्री को भी लाभ हुग्रा, इसमें कोई शंका नहीं।
- २७. सुन्दर रुचियों वाला बुद्धिमान् पिता कभी उसके साथ खेल खेलता भ्रौर कभी उसके साथ वार्तालाप का भ्रानन्द लेते हुए समय बिताता था।
- २८. कथा-कोविद वह कभी उसे ग्रनेक प्रकार की रोचक कहानियां सुनाता जिन्हें सुनकर उसे ग्रानन्द ग्रौर ग्रन्य जनों को ग्रप्राप्य ज्ञान की प्राप्ति होती थी।
  - २६. पूर्वकाल में पृथिवी पर जो जो घटनायें घटी थीं पिता अपनी पुत्री को वे सब बताता था। उसने उसे बताया कि अशोक नामक राजा ने किस प्रकार सर्वजनहिताय पृथिवी पर राज्य किया।
  - ३०. और किस प्रकार मुगल-वंशोत्पन्न, शाहंशाहों में मूर्धन्य कहे जाने वाले ग्रकबर नामक वादशाह ने पृथिवी पर शासन किया और एक नये धर्म को जन्म दिया।
  - ३१. पूर्व समय में पृथिवी पर जो जो सुप्रसिद्ध लोग हुए उसने अपनी पुत्री के लिए उन सबका वर्णन किया एवं उस विज्ञ ने नाना प्रकार की सम्यताओं का आदि और अन्त उसे बताया । CCC-D. Prof. Salya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

- ३२. मनोज्ञवाक् अपने पिता के प्रवचनों को इस कुशाप्रवृद्धि कन्या ने ध्यानपूर्वक सुना और मनोविनोद के साथ ही साथ अपूर्व ज्ञान प्राप्त कर लिया।
- ३३, प्रतिदिन साक्षात् पिता के द्वारा इसी प्रकार इस कुमारी का विद्याभ्यास चलता रहा। इस प्रकार प्यारे पिता की सङ्गति पा कर उसे परम सन्तोष हुग्रा।
- ३४. इसका उदारचेता पिता बहुत वार प्रयाग नगर से जेल ले जाया गया था। इस लिए ग्रसामान्यरूपवती कन्या उससे बहुत समय तक ग्रलग रही।
- ३५. वहां सत्याग्रह ग्रादि कार्यों में निरन्तर ग्रपना समय विताने वाली माता की सङ्गिति भी उसे नहीं मिलती थी । इसलिये उसके मन में कुछ क्षोभ सा रहता था।
- ३६. तदनन्तर स्विटजारलैंड नामक देश में यह प्रतिभाशाली कन्या श्रपने प्रति परमस्नेही वे दोनों (माता ग्रौर पिता) केवल मेरे लिए ही हैं यह जानकर सन्तोष की पराकाष्ठा को प्राप्त हुई ।
- ३७. उसके प्यारे माता ग्रौर पिता दोनों ग्रव उसके पास थे। इसलिए उस के हृदय-सरोवर में प्रसन्नता की तरङ्गें हिलोरें लेने लगीं।
- ३८. इस प्रकार विनीत, कथा ग्रादि के द्वारा ज्ञान-चय में सुशिक्षित, प्रसन्नचित्त इस कन्या इन्दिरा ने स्विटज रलैंड नामक देश में सुख-पूर्वक ग्रपना समय विताया।
- ३६. ग्रत्यन्त समभदार, ग्रद्भुत बुद्धि वाली, सुन्दरतम ग्रौर ग्रद्धितीय (इस कन्या) ने पिता की सङ्गिति पाकर ग्रत्यन्त प्रसन्नता के साथ इस रमणीयतम देश में निवास किया।

# ग्यारहवाँ सर्ग

- १. अधिक परिश्रम इसकी प्रिया माता के लिए क्षयरोग का कारण बन गया। ग्रीष्म काल में भी यह प्रतिदिन सत्याग्रह के लिए घर से निकल जाती थी।
- २. एक वार की वात है कि यह दुवली पतली स्त्री विद्यार्थियों को विदेशी शिक्षा-पद्धति से रोकने के लिये एक विद्यालय में गई। यह ग्रीष्म काल की गरमी का शिकार हो गई।
- ३-४. बहुत समय तक वाहिरी द्वार पर खड़ी हुई उसे दोपहर में कड़कती घूप में पानी की बूँद भी नसीव न हुई। उसका गला सूख गया, वह प्यास से व्याकुल हो उठी ग्रौर वेहोश होकर घरती गिर पड़ी। उसे ऐसी ग्रवस्था में देखकर दीवार पर खड़े गुस्ताख लड़के हंस पड़े । विद्यार्थी होते हुए भी उन्होंने उस पर दया न की।
  - ५. उन (विद्यार्थियों) में खूवसूरत, स्वस्थ, ग्रौर कोमल स्वभाव का एक छात्र था, जिसका हृदय कष्ट में पड़ी उस स्त्री को देख सचमुच ही द्रवित हो गया।
  - ६. विपत्ति में पड़ी हुई उस श्रेष्ठ महिला को बचाने की इच्छा से हंसते हुए अपने सब गुस्ताख सहपाठियों की उपेक्षा कर तुरन्त दीवार से उतरा।
  - दूसरे का कष्ट भी जिनके लिए मनोविनोद है वे व्यक्ति अधम कोटि के होते हैं ग्रौर जिनका मन ग्रत्यधिक द्रवित हो जाता है वे उत्तम कोटि के होते हैं।
  - प. जैसे तैसे विविध उपायों से उसे होश में लाकर उसने उसे उसके घर पहुंचाया । ग्रौर वह उसे ग्रपने पुत्र के समान समऋने लगी ।
  - उसके पश्चात् उससे मिलने की इच्छा से वह मनेक बार उसके घर मा जाता भौर घीरे घीरे उस बालक में उसका भौर उसके बन्धुजनों का स्नेह हो गया । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

- १०. उसके निरन्तर ग्राने जाने से सम्पर्क का सूत्र सुदृढ़ होता गया ग्रीर वह नेहरू खानदान के लोगों का प्रिय हो गया ग्रीर वह स्वयं भी उनके प्रति स्नेहवान् हो गया ।
- ११. घर के बड़े ग्रादिमयों के साथ इस कुमार का सम्पर्क-सूत्र सुद्ध हो जाने पर कुशाग्र-बुद्धि इन्दिरा के साथ भी बातचीत के द्वारा इसका सम्बन्ध हो गया।
- १२. यह बालिका थी और वह बालक । इस कारण बना इनका सम्बन्ध ग्रंतीव प्रिय था जो समय पाकर वढ़ता ही गया।
- १३. चूँ कि इस कुमारी इन्दिरा के घर में ग्रपनी उम्र का कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह ग्रकेली बड़े दुख के साथ जैसे तैसे ग्रपना समय बिताती थी।
- १४. ग्रब वह इस कुमार की ग्रपने मन के ग्रकेलेपन के कष्ट को दूर करने वाली सङ्गित को पाकर प्रसन्निचत्त हो ग्रनेक प्रकार की चर्चाग्रों में प्रवृत्त हो जाती थी।
- १५. प्रसिद्ध पारसी कुल में उत्पन्न, गौर शरीर, सुन्दर ग्राकृति वाले ग्रीर कुशाग्र-बुद्धि इस वालक का फ़ीरोज गान्धी यह मनोरम नाम था।
- १६. जिस समय इस (इन्दिरा) की माता को रोग के उपचार के लिए स्विटजरलैंड ले जाया गया था, उसी समय यह बुद्धिमान् बालक उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड पहुँचा था।
- १७. चूँकि दोनों देश योरुप भूखण्ड में स्थित हैं इसलिए उसकी माता को मिलने के लिए यह ग्राज्ञाकारी बालक इंग्लैंड से स्विटज़रलैंड जाया करता था।
- १८. यह आजांकारी सप्ताह में एक बार वहां अवश्य जाता था और जवाहरलाल, इन्दिरा और उसकी माता के साथ समय विताया करता था।
  - १६. इस प्रकार पारसी वंश में उत्पन्न इस बालक का सम्बन्ध समय पा कर नेहरू खानदान के लोगों के साथ दृढ़ ग्रीर सुखप्रद हो गया।

- २०. इस प्रकार सम्बन्ध दृढ़ हो जाने पर फीरोज गांधी एवं सुकुमार-हृदया कुमारी इन्दिरा के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम ग्रङ्कुरित हो गया।
- २१. उन्होंने ग्रपनी इच्छा को कभी शब्दों में प्रकट नहीं किया था, किन्तु उनके व्यवहार से यह स्पष्ट दिखाई देता था। पारस्परिक प्रेम के कारण सुन्दर यह जोड़ी विधाता ने ही बनाई थी।
- २२. जब युवक और युवित का मनोहर समय पारस्परिक प्रेम में सुखपूर्वक बीत रहा था, ग्रफ़सोस, उसी समय इन्दिरा के पिता का अपने देश को लौटने का निश्चय विघ्नरूप में ग्रा खड़ा हुआ।
- २३. यह समभदार (व्यक्ति) बहुत समय तक विदेश में नहीं ठहर सकता था क्योंकि ग्रपने देश में करने योग्य उसके पास बहुत कार्य था जो कि ग्रन्य कार्यों से ग्रधिक महत्त्वपूर्ण था ।
- २४. इस कारण यह विद्वान् सम्यक् प्रकार से ग्रपनी पत्नी को बीमार जानता हुग्रा भी उसे ग्रपनी पुत्री के साथ छोड़ ग्रपने प्यारे सुन्दर देश में ग्रा गया।
- २५. जब यह महामनीषी ग्रपने देश में पहुंचा तो उसे तुरन्त गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय के पश्चात् उसे छोड़ दिया गया परन्तु फिर पकड़ लिया गया। यह क्रम उसके लिए चलता ही रहा।
- २६. इस ग्रमञ्जल क्रम के चलते रहने पर यह विद्वान् बार बार यही सोचता रहता था कि पुत्री को शिक्षा कहाँ दिलाई जाय। इस सोच-विचार में उसे क्षरण भर भी चैन नहीं मिलता था।

## बारहवाँ सर्ग

- १. बहुत समय तक विचार करने के पश्चात् उसने अपनी प्रखर बुद्धि वाली कन्या को कवीन्द्र गुरु रवीन्द्रनाथ द्वारा स्थापित सुन्दर शान्ति-निकेतन में भेज दिया।
- २. यह शान्ति-निकेतन प्राकृतिक सौन्दर्य से सम्पन्न, ग्राँखों को लुभाने वाला, सव दिशाग्रों में पक्षियों के भुंडों से गुञ्जायमान, विविध प्रकार के वृक्षों से भरा हुग्ना, फूलों के ढेरों से सुगन्धित, ग्रतीव मनोहर तथा ग्रनोखा है ।
- ३. यह सब ग्रोर वृक्षों ग्रौर वेलों से शोभायमान है, इसके कुञ्जों में भौरे निरन्तर गूँजते रहते हैं, कोयलों का पञ्चम स्वर (नित्य) उठता रहता है ग्रौर सुन्दर मयूर पंखों से वह सबके मनको हरता है।
- ४. कहीं वृक्षों के नीचे ग्रघ्ययन में लीन मधुरभाषी ब्रह्मचारियों से यह सुन्दर प्रतीत होता है तो कहीं नृत्य-विधियों के ग्रभ्यास में व्यस्त ग्रङ्गनाग्रों के चरणों के नूपुरों की घ्वनि से भंकृत होता है।
  - ५. किसी श्रेष्ठ किव की श्रेष्ठ किवता की तरह, किसी श्रेष्ठ शिल्पी की सुघटित प्रतिमा की तरह, किसी चिन्तक के ग्रतीव रमग्गीय चिन्तक की तरह शान्तिनिकेतन ग्रलीकिक प्रतीत होता है।
  - ६. यह कुशाग्रवृद्धि कन्या इन्दिरा अध्ययन के लिए इस सुन्दर आश्रम में पहुँचकर, अपने सहपाठियों की सत्सङ्गति से प्रसन्न, विनयपूर्वक किसी छात्रावास में रहने लगी।
    - जवाहरलाल की पुत्री के ग्रध्ययन के इस ग्रत्यन्त विचित्र समाचार ने शान्तिनिकेतन में रहने वाली पुण्यचरिता सभी कन्याग्रों को ग्रचम्मे में डाल दिया।
    - प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न होने वाली वन्धुजनों के द्वारा सुखों में पाल-पोस कर वड़ी की हुई, ग्रमित वैभव भोगों ग्रौर सुखों की ग्रधिकारिए। प्रियर्दाशनी किस प्रकार यहाँ ग्राश्रम का जीवन व्यतीत करेगी?

- . १. कहां तो सकल सुखों के साथ पालन-पोषण ग्रीर कहां यहां के ग्राश्रम का कठोर जीवन ! तिस पर भी दुवली पतली ग्रीर छोटी ग्रवस्था वाली यह कन्या ! यह देख कर लोग तरह तरह की बातें करने लगे।
  - १०. पर जब इसने यहाँ रहना शुरू किया तो विलक्षण बुद्धि यह ग्रपना काम स्वयं करने लगी। ग्रपनी सिखयों के साथ इसका बहिनों का सा ही वर्ताव था।
  - १२. यह समभदार कन्या अन्य कन्याओं जैसे कपड़े पहनती, निश्चित समय पर जागती और अपनी सहेलियों के साथ वारी वारी से अपने कमरे में स्वयं भाड़ू लगाती।
  - १२. इस प्रकार इसने अपना व्यवहार ऐसा बना लिया कि लोगों को कहीं भी किसी प्रकार का अन्तर महसूस न हुआ। इस प्रकार यह कन्या सबको अतीव प्यारी लगने लगी। सच है। गुणों के द्वारा ही मनुष्य दूसरों का प्यार जीतता है।
  - १३-१४ ग्रपनी सिखयों के सुख-दुख को यह सुन्दर काया—यह मेरा ही सुख दुख है—ऐसा समभती थी। गुरुजनों के द्वारा नृत्य कला ग्रादि में भली प्रकार निपुराता को प्राप्त, निपुरातापूर्वक सुशिक्षित, निरन्तर सर्व-जनहित में रत, ग्रहङ कारहीन यह निपुरा-बुद्धि कन्या शान्तिनिकेतन के सब निवासियों की मित्र बन गई।
  - १५-१६ चहुँ ग्रोर फैले हुए यश वाली यह प्रियद्शिनी ग्रानन्दपूर्वक ग्रपना समय विताती हुई शोभा पा रही थी। पर ग्रफ़सोस कुछ, समय पश्चात कुछ ऐसी घटना घटी कि इस वालिका को ग्रपना ग्रघ्ययन समाप्त किए विना ही ग्रत्यन्त प्रिय शान्तिनिकेतन को छोड़कर ग्रपने घर जाना पड़ा। (सच है) प्रवल भाग्य ग्रसम्भव को सम्भव बना देता है ग्रीर संवरे हुए कामों को बिगाड़ देता है।
  - १७. एक बार की बात है कि रुचियों में वृद्धि करने वाले और सब लोगों के मन को हरने वाले शान्तिनिकेतन में बङ्गाल के नव वर्ष के उप-लक्ष्य में एक प्यारा और उत्तम उत्सव हुआ।
    - १५-१६ पिथिक बता तू कहाँ से ग्राया है' (तोमार वाश कोथा जाय पथिक), कवीन्द्र गुरु रवीन्द्र द्वारा रिवत इन प्रसिद्ध, कवितामय, प्रिय ग्रीर किटिएंग कि स्कृति में गुरु की ग्राज्ञाकारिएंगि रसिनपुरा CC-0. Proग्रह्मभुत्रा मुद्धि विद्याल New Delhi. Digitized by eGangotri

कन्या को, कुतूहलयुक्त सभी (दर्शकों) के द्वारा प्रतीक्षित सम्यक् प्रकार से शिक्षित प्रसिद्ध मिणपुरी नृत्य करना था।

- २०-२१ पर उसे यहां इसे करने का अवसर न मिला। क्योंकि विधि की विष्ठ-म्बना बहुत प्रबल है। (उसी समय) वहाँ कोई त्यिक्त आया और कला-भवन से गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के पास उसे ले गया। गुरुदेव ने उससे कहा—हे पुत्रि! मुभे कारागार में स्थित तेरे विद्वान् प्रिय पिता से तार द्वारा भेजा हुआ सन्देश मिला है।
  - २२. बेटी ! मेरी बात सुन । तेरी दुबली-पतली माता रोग से बहुत ग्रिषक पीड़ित हैं। इसलिए तू जल्दी उसके पास पहुँच जा। पुत्रि ! देर मत कर।
  - २३. इस प्रकार श्रुतिदुखद पिता के सन्देश को पाकर बड़ी उदासी के साथ इस कन्या ने शान्तिनिकेतन नाम के उस श्रेष्ठ ग्राश्रम को तुरन्त छोड़ दिया।
  - २४. इस ग्रिय समाचार को पाकर ग्राश्रम में श्यित सभी ग्रत्यन्त दुखी हुए। सुखों ग्रीर दुखों की श्रुङ्खला इस संसार में एक-दूसरे का ग्रामुसरए। करती हुई दिखाई देती है।
  - २५. जहाँ पहले उत्सव के कारण कुछ दिनों तक रंग-रिलयां मनाई जा रही थीं वहाँ ग्रव, हाय ! भाग्यवश वियोग के कारण शोक का सागर उफ़न रहा था।
  - २६. जब बुद्धिमती अगैर गुरा सम्पन्न इन्दिरा घर की ओर चली तो किविवर के ये वचन 'पथिक बता तू कहाँ से आया है' (तोमार बाध कोया जाय पथिक) प्रतिकूल दिखाई देने लगे।
  - २७. (ग्रब) इसकी नियमित शिक्षा तो समाप्त हो गई, परन्तु ग्रागे ग्रपने पिता का निरन्तर सहवास इसके लिये रोचक ग्रध्ययन का कारण बन गया।
  - २८. जब बहुत से उच्च नेता पिता के साथ बात-चीत करने अपने घर आते तो साथ रहने वाली यह बुद्धिमती सारे वार्तालाप को सुना करती थी।
  - २६. यदि प्यारा पिता भिन्न-भिन्न दिशाश्रों में जाता तो वह अवश्य ही इसे अपने साथ ले जाता। यदि वह किसी बड़े श्रांदमी से मिलता ती यह भी साथ होती थी।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

- ३०. जब एक वार पिता योरुप गया तो यह भी उसके साथ रोमियारोलां तथा अन्य प्रसिद्ध महान् विद्वानों से मिली।
- ३१. इस प्रकार कुशाग्रवुद्धि मानी जाने वाली और निरन्तर अपने पिता के साथ रहने वाली इस वालिका ने अनेक विषयों को भली प्रकार सुना और निश्चय ही यह बहुश्रुत हो गई।
- ३२. इस प्रकार सुखपूर्वक समय बिताती हुई पिता की प्यारी यह कन्या विदुषी के रूप में सब ग्रोर चमक गई। पर यह सुख चिरस्थायी न हो सका। भाग्य बहुत बलवान् है।
- ३३. कुछ ग्राराम पा कर कमला विदेश से घर वापस ग्रा गई, पर वह वहुत समय तक स्वस्थ न रह सकी। वह (राहुग्रस्त) चन्द्रकला की तरह (पुनः) क्षयग्रस्त हो गई।
- ३४. क्षय रोग से पीड़ित वह दिन प्रतिदिन क्षीण ही होती गई ग्रीर सूख कर कांटा हो गई। (ग्राखिर) वह ग्रपने प्रिय जनों को रोता बिलखता छोड़ ग्रपने शुभ कर्मों से ग्राजित (स्वर्ग) लोक में चली गई।
- ३५. उस समय माता का वियोग इन्दिरा को वज्रप्रहार के समान जगा, पर घोर शोक सागर में डूवी हुई भी इस धैर्यंघना ने धैर्य को नहीं छोड़ा।
- ३६. मां की मृत्यु के समय सरकार ने पिता को जेल में डाला हुआ था। (कमला की मृत्यु के) समाचार को पाकर उसे छोड़ दिया गया और शोक से व्याकुल वह अपने घर पहुँचा।

#### तेरहवाँ सर्ग

- १. जब जवाहरलाल की पत्नी स्वर्ग सिधारी तो वह जेल में था। वज्रप्रहार के समान यह समाचार उसे वहीं मिला।
- करोड़पितयों का मूर्धन्य कहलाने वाला वह सुधी विषाद के सागर में डूब गया। भूमण्डल पर करोड़ों जनों का नेता होने पर भी वह अपने मन पर कांबू न पा सका।
- ३ समस्त मघुर वृत्तान्त उसके स्मृतिपटल पर ग्राने लगे क्योंकि पत्नी उसे बहुत ही प्यारी थी। 'वह ग्रब संसार में नहीं है' यह विचार ही, हाय! उसके लिये नितान्त ग्रसह्य हो गया।
- ४. ऐसे उस जनता के नेता को जो पत्नी के वियोग के कारएा खिन्त-चित्त था, कठोर हृदय ग्रधिकारियों ने भी, स्वयं कारागार से छोड़ दिया।
- ४. वह जेल से मुक्त हो कर तुरन्त अपने घर पहुंचा श्रीर जैसे-तंसे अपने को सम्भाल कर उस विधिवेत्ता ने अपनी प्यारी पत्नी की श्रीष्वंदेहिक क्रियायें की।
- ६. उस के पश्चात् विद्वान् जवाहरलाल ने ग्रपने ग्रापको हर प्रकार से देश की सेवा में जुटा दिया। पत्नी के वियोग से खिन्न चित्त उसने इस प्रकार दुख भुलाया।
- ७ अन्य कार्यों में मन लगे रहने पर भी उसने अपनी पत्नी की स्मृति को अपने मन में संजोये रखा और उसके शरीर की कुछ भस्म को आजीवन अपने शरीर पर घारण किये रखा।
- प्तस्य, तरुण, विद्वान्, सुन्दर, लोकप्रिय ग्रौर सर्वगुरासम्पन्न होते हुए
   भी उस ने किसी ग्रन्य कन्या से विवाह नहीं किया (इस प्रकार)
   उसका एकपत्नीव्रत वना रहा।
- श्रलौकिक पुरुष कभी साघारण जनों का सा व्यवहार नहीं करते । संसार में उनके चरित्र ग्रसाघारण विभूतियों वाले होते हैं ।

१०. कमला नामक ग्रपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात् उसका सम्बन्ध ग्रपने प्यारे देश ग्रौर ग्रपनी उत्तम कन्या के प्रति ग्रधिक गहरा हो गया ।

११. परन्तु जनता की भलाई के लिये अपने देश का निरन्तर भ्रमण करते हुए उस विद्वद्वरेण्य को अपनी पुत्री के पास रहने के लिए अपेक्षित

समय न मिल सका।

- १२. लोक भर में लब्धकीर्ति उस घीर पुरुष ने नगर नगर गांव गांव घूमते हुए लाखों ग्रौर करोड़ों की संख्या में ग्रगिएत लोगों को सम्बोधित किया।
- १३. "ग्ररे बहुशक्तिसम्पन्न होते हुए भी तुम विदेशी शासन को कैसे सहे जा रहे हो"—यह सार्थक, महान् ग्रौर उत्तम वचन जवाहरलाल (सव को) कहता था ।
- १४. शरीर में जोश भर देने वाली जिस गौरवयुक्त बात को सुन लाखों करोड़ों की संख्या में लोग प्राणों, बाल बच्चों ग्रौर धन सम्पत्ति की परवाह न कर ग्रपने घरों से निकल पड़े।
- १५. ग्रौर जनता का भयङ्कर तूफ़ान इस तेजी से इस देश में चला कि
- १६. इस प्रकार वह वीर बहुधा देश का भ्रमण करता और लोगों में जागृति उत्पन्न करता था। जब वह भ्रमण से घर लौटता तो भ्रपनी पुत्री के पास समय विताता था।
- १७. जब जब वह उसके पास होता था तब तब उस (इन्दिरा) को परम ग्रानन्द की प्राप्ति होती थी, यद्यपि वहां इस प्रकार रहने पर भी उसका समय ग्रन्य कार्यों में बीतता था।
- १८. चाहे कुछ भी हो अपने पिता की संनिधि उसे प्रसन्नता प्रदान करती थी। वह जो कुछ सोचता था उस सब पर इस कुशाप्रबुद्धि कन्या से विचार विमर्श करता था।
- १६. इसके प्रति उसकी यह ग्रास्था थी कि इस मनस्विनी की दृष्टि निश्चय ही बहुत पैनी हैं । इसीलिये उस विद्वद्वरेण्य ने एक बार सोच विचार कर एक लेख लिखा ।

२०. रावी निदी कि किनारे पर काइनित्ता की शहस स्वित तत्य यह लेख

दासता से मुक्ति पाने वालों के द्वारा दोहराया जाना था।

- . २१. लेख पूरा कर उसके प्रभाव को जानने की इच्छा से (इसने) पुत्री से कहा—''वेटी ! इसे ऊँची ग्रावाज से पढ़ ताकि इसके प्रभाव को मैं भली प्रकार देख सकूं"।
- २२. उसने पिता के पास खड़े होकर उसे जोर से पढ़ा श्रीर जव उसने उसे समाप्त किया तो उसकी दोनों श्रांखें चमक उठीं श्रीर उसमें वड़ा भारी जोश दिखाई देने लगा।
- ·२३. : 'जो भी व्यक्ति इसे पढ़ेगा वह पढ़ने मात्र से (देश-स्वतन्त्रता के लिये)
  प्रतिज्ञा करेगा। चूंकि तूने भी इसे पूरा का पूरा पढ़ा है इस लिये
  तूने भी प्रतिज्ञा कर ली है।''
  - २४. परिहासजील पिता ने ग्रपनी पुत्री को मुस्कराते हुए यह बात कही। महान् कार्यभार में व्यस्त भी वह परिहास से पूर्ण गूढ़ वातें किया करता था।
- २५. इन प्रतिज्ञा वचनों का हजारों भारतीयों द्वारा प्रतिवर्ष जनवरी मास की छब्बीस तारीख को उच्चारण करना होता था।
- २६. जब तक स्वतन्त्रता नहीं मिली तब तक यह देश उस दिन प्रतिज्ञाश्चों को दोहराता रहा इसलिये वह दिन स्वतन्त्रता दिवस के नाम से प्रसिद्ध हो गया ।
- ः २७. यह देश स्वाधीन हो जाय, जिस प्रकार दूसरे लोग स्वतन्त्र हैं उसी प्रकार हम भी भ्राराम से स्वतन्त्र रहें। उसकी प्राप्ति के लिए भ्राज से हमारा प्रयत्न होना चाहिये।
- २८. हम किये हुए अपने कठोर परिश्रम का फल भोगने में समर्थ हों, उसका फल दूसरों को न मिले यही हमारी हार्दिक इच्छा है।
  - २६. जो (वर्तमान) शासन है वह हमारा विरोधी है। निश्चय ही उसे बदल डालना है। यह (हम) सभी का रह सङ्कल्प है। इसमें सन्देह का लेशमात्र भी नहीं है।
  - ३०. उसके वीर पिता ने इन श्रनेक प्रतिज्ञावचनों का निबन्धन किया जिनका देश के लिए श्रपने को समर्पित करने वाले लोग प्रतिवर्ष पाठ किया करते थे।
  - ३१. चूंकि, पिता द्वारा सुन्दर भाषा में लिखे इस लेख को इस प्रबुद्ध कन्या (इन्दिरा) ने पढ़ा इसलिए शीघ्र ही ग्रपनी मातृभूमि के प्रति उसके हृदय में प्रेम का भाव जागृत हो गया।

# चौदहवां सर्ग

- बचपन में उस अनुपम बुद्धि वाली कन्या की शिक्षा में प्रगति नहीं हो रही थी, इसलिए, श्रोह, उस के विद्वान् पिता के मन में अस्यन्त बेद रहा करता था।
- दुखी मन वाला यह यत्न करने पर भी इस बिषय में कुछ न कर सका। ग्रनेक बार निर्दय कारावास (दण्ड) को प्राप्त कर भला वह कर भी क्या सकता था।
- जब वह किसी ग्रच्छी पाठशाला में प्रवेश पाकर कुछ ही समय बिताती तो वहां की शिक्षा समाप्त कर दूसरी पाठशाला में जा भरती होती।
- ४. उस कन्या की शिक्षा बहुत ग्रधिक ग्रव्यवस्थित हो गई । इसकां कारण इसके पिता की वार-वार जेल-यात्रा ही थी ।
- ५. ग्रपने प्यारे पिता ग्रौर माता के कारावास में चले जाने पर ग्रत्याचारी सरकार का विरोधमात्र करने वाली यह कन्या भला क्या कर सकती थी।
- ६. जब पिता जेल से छूट जाता था तो उस कन्या की शिक्षा चलने लगती थी। ग्रन्यथा वह रक जाती थी जिससे उसे बहुत दुख होता था।
- ७. एक बार उसके प्यारे पिता की जेल से छुट्टी मिली ग्रौर उसने सोचा—'मेरी प्यारी बेटी को भारतीय पद्धति के ग्रनुसार कैसे शिक्षा प्राप्त हो ?'।
- मोतीलाल का विचार भिन्न था। भारतीय पद्धित उसे पसन्द न
   थी। इसलिये पिता भ्रौर पुत्र के बीच महान् मतभेद उत्पन्न हो गया।
- इस सारे वृत्तान्त को महात्मा गांघी को बताया गया। उस तपस्वी को भी पिता और पुत्र का यह विवाद अच्छा न लगा।

- १०. विख्यात बुद्धि-बल वाले उस (महात्मा) ने उन दोनों को एक पत्र लिखा जिसमें उस बुद्धिमान् ने भारतीय शिक्षा प्रशाली की श्रेष्ठता ही प्रतिपादित की।
- ११. उस पत्र से पिता ग्रीर पुत्र का मतभेद सहज में शान्त हो गया। वास्तव में पितामह को पाश्चात्य शिक्षा पढ़ित के प्रति कोई ग्राग्रह न था।
- १२ वह तो केवल यही चाहता था कि प्यारी पौत्री की शिक्षा भली प्रकार चलती रहे। यही सोचकर उसने ग्रपना मत प्रकट किया था। इसके ग्रतिरिक्त उसकी ग्रीर कोई इच्छा न थी।
- १३. पुत्र श्रीर पिता का विवाद कुशलत।पूर्वक समाप्त कर दिये जाने पर इस कन्या की शिक्षा अपने ही देश में भारतीय विधि से सुचार रूप से चलने लगी।
- ः १४. इस प्रकार थोड़ा सा समय बीता था कि, हाय ! इसके लोकनायक विद्वान् पिता की फिर से दुखद गिरफ्तारी हो गई।
  - १५. कठोर भाग्यवश इस सुकुमारी तीक्ष्णा बुद्धि कन्या की शिक्षा में परिवार की ग्रव्यवस्था के कारण फिर से व्यवधान ग्रा गया।
  - १६. पिता को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। वह अनेक प्रकार से अपनी वेटी के हितों के बारे में सोचता रहता था। क्षरा भर भी उसे चैन न मिलती थी। इस प्रकार वह अपना समय विताता था।
  - . १७. एक बार जवाहरलाल को लम्बे समय तक जेल में बन्द रहना पड़ा तो इस तन्वङ्गी कन्या ने बारह वर्ष पूरे कर तेरहवें वर्ष में प्रवेश किया।
    - १८. इसके पिता ने नये वर्ष में प्रवेश करने वाली ग्रपनी पुत्री को प्रसन्न होकर जन्म दिवस के ग्रवसर पर कोई उपहार देना चाहा ।
    - १६. चूंकि जेल में बन्द होने के कारण उसके पास कुछ नहीं था, इस लिये चिन्तानिमग्न उसने भ्रपना पत्र ही उपहार के रूप में उसके पास मेज दिया।
    - २०. ग्रीर उस वत्सल विद्वान् ने उसे कहा—''बेटी ! इस विषम स्थिति में पड़े हुए मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, इस लिये इस पत्र को उपहार के रूप में स्वीकार कर ।

- २१. तुभः मनस्विनी को जन्मदिवस के ग्रवसर पर बन्धुजनों की ग्रोर से प्रायः सुन्दर उपहार मिलते हैं, यह मुभे भली प्रकार विदित है।
- २२. ऐसा होते हुए भी ग्रित शुद्ध विचारों वाली तू मेरे इस पत्र को ही ग्रन्तस्तल से निकला हुग्रा प्रेम रस से परिपूर्ण श्रेष्ठ उपहार समभ ।
- २३ यहाँ से कोई भी रोचक, ग्राकर्षक भौतिक वस्तु उपहार के रूप में भेजी नहीं जा सकती । इसलिये पत्र के द्वारा मैं केवल ग्रपने हृदय को उपहार रूप में भेज रहा हूँ । वेटी, इसे स्वीकार कर ।
- २४. ऊंची-ऊंची भयद्धर दीवारें भी जिसे रोक नहीं सकतीं इस एक साथ ही स्थूल ग्रौर सूक्ष्म दोनों प्रकार के प्यारे उपहार को ग्रङ्गीकार कर।"
- २५. इस उत्तम पत्र में उसने ग्रनेक देशों का वृत्तान्त लिखा, जिसके पाठमात्र से ही इसके हृदय में ज्ञान का सूर्य उदित हो गया।
- २६-२७. प्रथम रोचक पत्र के लिखने से लेकर वह विद्वद्वरेण्य अपने पास पर्याप्त समय होने के कारण अपनी पुत्री को अभूतपूर्व और रोचक लम्बे लम्बे पत्र भेजता रहा जिनमें अनुल ज्ञान राशि भरी रहती थी।
  - २८. उस कुशल विद्वान् ने उन पत्रों में ग्रखिल विश्व के इतिहास, ग्रथीत् सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर ग्रपने समय तक पृथ्वी पर क्रमशः क्या क्या घटनायें घटीं, उन सब का निपुरातापूर्वक वर्णन किया ।
  - २६. उन पत्रों में दिग्विजय में निरन्तर लगे रहने वाले राजाग्रों का ग्रीर लोकोपकार करने वालों ग्रथवा ग्रनेक कलाग्रों में कुशल शिल्पियों का वर्णन था।
  - ३०. इसी प्रकार उन पत्रों में प्रसिद्ध चित्रकारों का वर्णन किया गया श्रीर धर्म श्रीर दर्शन के क्षेत्र में मूर्धन्य विद्वान् भी उनमें विश्वत होकर शोभायमान हो रहे थे।
  - ३१. जो श्रनेक प्रकार के युद्ध हुए थे और उनमें जो नरसंहार हुआ उसके प्यारे और विद्वान् पिता ने उन पत्रों में उन सब की चर्चा की ।
  - ३२. इस प्रकार ग्रपने पास से ही बड़े विचित्र ढंग से उसकी शिक्षा

चलती रही जो कि इस संसार में कहीं भी न तो पहले देखी गई थी ग्रीर न ही सुनने में ग्राई थी।

- ३३. पिता ग्रपनी पुत्री को निरन्तर पत्र भेजता रहा ग्रीर वह नवयौवना उन्हें पढ़ पढ़ कर ग्रतुल ज्ञान प्राप्त करती रही ।
- ३४. निर्दोष एवं अनोखे पत्रों से शिक्षण विधि का पता चलता था, जिसे देख कर सभी लोग आश्चर्य के अगाध समुद्र में डूब जाते थे।
- ३५. पुत्री को शिक्षित करने की इच्छा से पिता ने उसके पास एक सौ छियानवे पत्र भेजे जो बाद में 'विश्व का इतिहास' नामक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित हुए।
- ३६. विलक्षण प्रतिभा रूपी नेत्रों वाली ग्रीर ग्रलौकिक वातों की सूभ बूभ वाली इस कन्या का बाल्यकाल में सुशिक्षा प्राप्ति का क्रम इस प्रकार सुखपूर्वक चलता रहा।

# पन्द्रहवाँ सर्ग

- १. इस विलक्षणवुद्धि कन्या के हृदय में बाल्यकाल से निरन्तर सम्पर्क में ग्राये हुए फ़ीरोज़ गान्धी नामक सुन्दर वालक के लिए प्रेम का जो ग्रङ्कुर उत्पन्न हुग्रा, वह तह्णावस्था में बड़ा हो गया।
- २. प्रग्गयाङ्कुर के भली प्रकार बड़े हो जाने पर उसने बाल्यकाल के उस मित्र को अपना पित मानना चाहा। उस बुद्धिमती कन्या ने अपनी इच्छा अपने पिता को बताई। उसने उससे कहा—पुत्रि, इस विषय पर फिर विचार कर।
- ३. मैं लड़की का बाप हूं, इसलिए तुम्हारे हित को ध्यान में रख कर कह रहा हूँ। तुम्हें इस विषय में फूँक-फूँक कर कदम रखना चाहिए। यह निर्णय भावावेश के वश में होकर नहीं लेना चाहिए। हे पुत्रि! ऊंच-नीच को भली प्रकार विचार लेना चाहिए।
- ४. तुम दोनों के स्वभाव और पृष्ठ-भूमि में बहुत भेद है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसा काम कर जिससे तुम्हें जीवन में सुख मिले। इससे बढ़ कर मेरा और कोई ग्रभीष्ट नहीं है।
- प्रश्नो ने उसे उत्तर दिया—"मैं इस स्वस्थ युवक को मन से पितरूप में वर चुकी हूँ। यह आप समभ लीजिए। पिता जी! एक बार वरणा कर मैं किसी भी कीमत पर किसी अन्य ब्यक्ति को अपना पित नहीं वर सकती।
- ६. अपनी पुत्री के इस दढ़ निश्चय को जानकर पिता ने उससे कहा— "अच्छा बेटी, तेरी जो मर्जी सो कर। मैं तेरी इच्छा को टाल नहीं सकता। पुत्रि! तू गुरावती है और मुक्ते प्राराों से प्यारी है।"
- ७. बुद्धिमानों में ग्रग्रगण्य विधि विधान को जानने वाले उस (जवाहर-लाल) ने ऐसा कहकर पुत्री के शुभ विवाह को सम्पन्न करने की इच्छा से ग्रपने ग्रनेक मित्रों ग्रीर संगे सम्बन्धियों को प्रसन्नचित्त से प्रविलम्ब निमान्त्रगान्त्रेज्ञानित्रगा New Delhi. Digitized by eGangotri

- द. वे उस (निमन्त्रण) को पाकर सैंकड़ों ग्रीर हजारों की संख्या में तुरन्त उसके घर पहुँच गये। उनसे भरने ग्रीर सुन्दर फूलों के ढेरों से वह विशाल (घर) शोभायमान हो उठा।
- ६ इसी बीच एक ग्रफ़वाह उठी जो बगूले की तरह चारों ग्रोर फैल गई कि जगतीतल पर प्रसिद्ध नेहरू वंश में उत्पन्न कन्या इन्दिरा किसी पारसी से विवाह कर रही है।
- १० इस देश में रहने वाले हिन्दू जनों के लिए यह वात विल्कुल ग्रसह्य थी। भला यह कैसे हो सकता है कि कन्या इन्दिरा ग्रनेक सुशिक्षित हिन्दू युवकों को छोड़कर किसी ग्रहिन्दू के प्रति ग्रनुरक्त हो जाय।
- ११. इस (समाचार) से मन में ग्रत्यन्त दुखी वे ग्रपने को किसी प्रकार भी रोक न सके। उन्होंने ग्रपने क्षोभ को सैकड़ों ग्रौर हजारों पत्रों द्वारा प्रकट किया।
- १२. उन पत्रों से वह दढ़ बुद्धि कन्या विल्कुल विचलित न हुई ग्रौर ग्रपने निश्चय से नहीं डिगी। तेज ग्रांची चलने पर भी महान् पर्वत ग्रादि यदि निश्चल खड़े रहते हैं तो इसमें ग्राश्चर्य की कौन सी बात है।
- १३. इस विषय में व्यथित हिन्दू लोगों ने केवल विविध प्रकार से अपना क्षोभ ही व्यक्त नहीं किया, अपितु वे यह भी मानते थे कि प्रिय पिता जवाहर की भी पुत्री के इस विवाह में मरजी नहीं है।
- १४. इस सम्बन्ध में उन लोगों की यह मनघड़न्त व्याख्या थी कि वह विधर्मी है यह सोचकर विद्वान् ब्राह्मण पिता ग्रपनी इस पुत्री को पारसी युवक से ब्याहना नहीं चाहता ।
- १५. ग्रोहो ! इन विचारमूढ, धर्मान्घ ग्रौर परिवादपरायए लोगों ने यह नहीं सोचा कि सारे संसार को ग्रपने परिवार के समान समभने वाला जवाहर सङ्कोच-वृत्ति कैसे हो सकता है।
- १६. इसका यह धम है, इसकी यह जाति है, इसका यह रंग है, ग्रथवा इसकी यह वेश भूषा है—महान् पुरुषों के मन में इस प्रकार की विचारघारायें कभी उत्पन्न नहीं होतीं।
- १७ अत्वन्त प्रबुद्ध युवक श्रीर युवित के स्वभाव श्रीर पृष्ठिभूमि में कुछ

भेद था इसी वात को लेकर जवाहरलाल का विवाह के विषय में थोड़ा सा विरोध था। धर्माग्रह तो (इस विरोध) का विल्कुल भी कारण नहीं था।

- १८ चूँकि इस विवाह का लोगों ने भारी विरोध किया, इसलिए महात्मा गान्धी ने जवाहरलाल को समकाया कि हे मित्र ! ग्रपनी पुत्री का स्वेच्छा से (पारसी युवक से) विवाह करो ताकि लोग उल्टान समभें।
- १६-२० महात्मा गाँधी को 'बहुत ग्रच्छा' यह कह उस सरलप्रकृति जवा-हर ने सन् उन्नीससौ इकतालीस ईस्वी में ऋतुराज के कारण ग्राकर्षक मार्च मास में शास्त्रोक्त विधि के ग्रनुसार कन्या का विवाह वड़ी खुशी से विलक्षण-वृद्धि फ़ीरोज गांघी नामक सुन्दर पारसी ग्रुवक से कर दिया। शुभ विवाह सम्पन्न हो जाने पर उन दोनों, ग्रीर घर में ग्राये हुए सब लोगों को प्रसन्नता हुई।
  - २१- इस सुन्दरी के ग्रुभ विवाह के ग्रवसर पर चिरकाल से दिवंगत माता के लिये वेदी पर एक उत्तम ग्रासन रिक्त रखा गया था जोकि पिता के पहलू में शोभायमान हो रहा था ।
- २२-२३ यह रिक्त ग्रासन बार-बार यही सूचना दे रहा था कि भाग्य की प्रवलता के कारण सुख ग्रीर दुख साथ-साथ चलते हैं। यदि पुत्री के विवाह के कारण जननायक जवाहर के हृदय में प्रसन्नता थी तो पत्नी के वियोग के कारण ग्रत्यधिक खेद था। उसी प्रकार का भाव इन्दिरा के मन में था, सत्पित के समागम से उसे हुई हो रहा था पर (साथ ही) ग्रपनी माता की ग्रनुपस्थित से उत्पन्न होने वाला दुख भी उसे था।
  - २४. इस प्रकार परस्परिवरोधी विचारों से म्रान्दोलित उस म्रित सुकुमार-वयस्का इन्दिरा को म्रपने पिता से म्रिवलम्ब होने वाले वियोग का विचार कर क्षणा भर के लिए भी चैन नहीं पड़ता था।
  - २५. सखीजनों के हास परिहास में निरत होने पर श्रीर चारों श्रोर से प्रसन्न चित्त परिवार के लोगों से घिरे होने पर, उस श्रत्यन्त हर्ष के समय में भी, इसकी बड़ी बड़ी श्रांखों में विषाद की क्षीए रेखा देखी जा सकती थी।

- २६ं. जब से इसकी प्रिया माता स्वर्ग सिधारी थी तब से केवल यही अपने पिता का एक मात्र सहारा थी। ओह ! वह भी अब अपने पित के घर चली जायेगी।
- २७ ग्रकेलेपन के विचार से इसके पिता को लेशमात्र भी खेद न हुग्रा। 'यह पराया धन है' यह सोचकर ही उसने खुशी से इसे वर को सौंप दिया था।
  - २८. विवाह के समय इसका परिधान वह सफेद साड़ी थी जो प्रिय पिता के द्वारा कारागार में स्वयं बुने हुए वारीक सूत से तैयार की गई थी। मानों उसने उन तन्तुग्रों के रूप में प्रेमरस के वशीभूत हो ग्रपने हृदय के तन्तुग्रों को बुन डाला हो।
  - २६ प्रियतम में हृदय से ग्रनुरक्त वह मनस्विनी लाल किनारी वाली इस साड़ी को पहन लाल वर्ण के कारएा कपोलों की कमनीय कान्ति वाली ग्रत्यन्त सुन्दर वंधू रूप में शोभायमान हुई।
  - ३०. ग्रपनी सिखयों के द्वारा लगाए हुए ग्रङ्गराग से सुन्दर लगने वाली ग्रत्यन्त कमनीय, दुवली पतली, नाना प्रकार के ग्राभूषणीं से भूषित होने के कारण सुन्दर रूप वाली, लज्जा से भुके मुख वाली यह विवाहिता मुग्धा बहुत ग्रिधक शोभा पा रही थी।
  - ३१. यह बाला पित को पाकर उसके साथ ग्रति प्रसन्नचित्तं से कश्मीर गई ग्रौर उसके साथ सुप्रसिद्ध द्यों को देख कर बहुत प्रसन्न हुई।

#### सोलहवां सर्ग

- १. कश्मीर में कमनीय ग्रौर सौरभ से पूर्ण वसन्त ऋतु के फूलों की ग्राहितीय समृद्धि ग्रौर शीतकाल की समाप्ति पर वृक्षों पर प्रस्फुटित मनोहर किसलयसमूह ने इन दोनों पित ग्रौर पत्नी के हृदय को वलात् ग्रपनी ग्रोर खींच लिया।
- दिगन्तरों को गुंजा देने वाले सुन्दर भरनों से प्रसन्न होकर चह-चहाने वाले पक्षियों से तथा नयनाभिराम शाद्वल भूभागों से वे दोनों सुतरां ग्रपना दिल वहलाते थे।
- ३. पर्वतीय निदयों के तटों पर भ्रमण करते हुए, वहां वन प्रदेशों में विचरते हुए और अत्यन्त रमणीय निर्फरों में स्नान करते हुए वे दोनों अपना समय सुख से विताते थे।
- ४ सब ग्रोर ग्रांंखों के सामने उपस्थित, पर्वतों की हिमखण्डों के कारण सफेद चोटियां ग्रौर नदी में घरों की तरह सजाई हुई नावें दम्पती को ग्रत्यधिक प्रमुदित करती थीं।
- ५. वे दोनों रिसक मधु-यामिनिय्रों में निस्सङ्कोच् मधुर श्रौर प्यारी बातें करते हुए सन्तुष्ट हो कर परम श्रानन्द को प्राप्त कर श्रपना समय क्षिणों की तरह बिता देते थे।
- ६. वहां रहते हुए एक दिन दोनों चञ्चलप्रकृति पित पत्नी ने हल्के से पिरहास की चाह से जवाहरलाल को एक पत्र लिखां—'क्या यहां से ग्रत्यन्त शीतल पवन ग्रापके पास भेज दिया जाय'।
- ७. उसे पाकर ग्रीर उनके मन की बात को भली प्रकार जानकर, थोड़ा सा मुस्करा कर उस विद्वान् ने स्वयं भी उसी प्रकार परिहास के लिये कुछ सोच कर उन दोनों के पास शीझ् रोचक सन्देश भेज दिया।
- दः 'वहां वायु तो बहुत शीतल भीर प्यारी होगी पर भामों का वहाँ भ्रभाव है।' भ्रपने पिता से इस सुन्दर सन्देश को पाकर नव दम्पती बहुत प्रसन्न हुए।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

- ६- इस प्रकार परम ग्रानन्द में ग्राप्लावित कश्मीर में सब प्रकार के सुखों के सार को प्राप्त कर संतुष्ट हो उन दोनों ने वापस जाने का विचार किया। भला चिरकाल का प्रवास किसे ग्रच्छा लगता है।
- १० वे दोनों बुद्धिमान् जैसे तैसे कश्मीर को छोड़ कर अपने उत्तम नगर प्रयाग में पहुँच गये। अपने अनेक प्यारे सम्बन्धियों से मिल कर उन्होंने अत्यन्त मनोहर बातें सुनाईं।
- ११. फ़ीरोज अनुशिष्ट पत्नी की सङ्गिति में अब बड़ा उत्साही और सुशि-क्षित हो गया था। इसलिये उसके मन में यह सम्यक् विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अपनी आजीविका क्यों न कमाऊं?
- १२० न तो उसने किसी प्रकार से घर वालों का ग्राश्रय लिया ग्रीर नहीं ग्रपने ससुर का सहारा लिया। उसने ग्रपनी ग्राजीविका के लिये स्वयं ही प्रयत्न किया। मान चाहने वाला व्यक्ति कभी दूसरे का सहारा नहीं लेता।
- १३. इसलिये वह शीघ्र ही ग्रपनी पत्नी के साथ लखनऊ नामक प्रसिद्ध नगर में ग्रा गया ग्रीर नैशनल हेरल्ड नामक विख्यात समाचार पत्र में उसे नौकरी मिल गई।
- १४. वह एक सुन्दर घर बनवाकर ग्रपनी पत्नी के साथ रहने लगा। इन्द्रांगी जिस प्रकार इन्द्र की सेवा में निरत रहती है उसी प्रकार यह इन्दिरा उस के चित्त में परम हर्ष का सञ्चार करने लगी।
- १५ इन्दिरा ने ग्रपने इस नये ग्रौर प्यारे घर को ग्रपनी रुचि के ग्रनुसार सजाया। उस सुन्दरता से सजाया हुग्रा वह छोटा सा घर सभी की ग्रांखों को तुरन्त ग्रपनी ग्रोर ग्राकृष्ट करता था।
- १६. यह तन्वज़ी इस घर में सुखपूर्वक निवास करती हुई ग्रपना ग्रत्यन्त मधुर समय विताने लगी । उसे वहाँ रहते जान मिलने के लिये ग्रसंख्य स्त्रियां प्रति दिन ग्राने लगीं ।
- १७. सायंकाल के समय पित के मित्र उस के पास ग्रा जाते ग्रीर ग्रनेक विषयों पर चर्चा करते हुए वे ग्रत्यन्त साहसी युवक बहुत समय तक यहाँ बैठे रहते ।
- १८. वह थोड़ा बोलती ग्रौर संयत रहती थी परन्तु उस का पति बहुत

- बोला करता था। रुचिविषयक उन दोनों के इस भेद ने किसी समय उन दोनों में कुछ मन-मुटाव उत्पन्न कर दिया।
- १६. परन्तु प्रभूत रूप में प्रकट हुए उस प्रेम में इससे लेश मात्र भी ग्रड़चन न ग्राई। ग्रीर इस प्रकार वहां ग्रपने कार्यकलापों में लीन पित-पत्नी का समय वीतता रहा ।
- २०. इस वीच सन् १९४२ ईस्वी में कांग्रेस के विशाल अधिवेशन की प्रसिद्ध घोषणा हुई।
- २१' ये दोनों विज्ञवर्य भी उसमें सम्मिलित होने की इच्छा से समय पर वहाँ पहुंच गये। उस विशाल ग्रधिवेशन का ग्रनेक दृष्टियों से महत्त्व था।
- २२-२३ वहीं पर 'ग्रंग्रेजो, भारत छोड़ो' की वह भयद्भर ग्रौर महान् घोषणा हुई जिससे भारत सरकार के मुख्य ग्रधिकारी क्रोध से भर गये (एवञ्च) जिससे भारत भूमि पर बोभ वने हुये नृशंस विदेशियों द्वारा जवाहरलाल ग्रादि प्रमुख नेता तुरन्त जेलों में डाल दिये गये।
  - २४. ग्रपने पिता को बन्दी देख वह दुख के कारण ग्रपने नगर प्रयाग में वापस ग्रा गई। वह थकी मांदी ग्रौर व्याकुल तुरन्त ग्रपने पिता के घर पहुँची।
- २५ वहां भी इस तन्वङ्गी ग्रौर ग्रत्पवयस्का इन्दिरा को ग्रनेक मुसीबतें सहन करनी पड़ीं। ग्रपने देश की सेवा के लिये उत्सुक लोगों के मार्ग हमेशा ही कण्टकाकीर्ण होते हैं।

## सत्रहवां सर्ग

- १. उसके पिता के घर में पहुँचने पर ग्रगले ही दिन ग्रत्यन्त क्रूर विदेशी शासकों के द्वारा उस की बुग्रा को जावरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया।
  - २ लक्ष्मीस्वरूपा उस कुशल महिला का विजयलक्ष्मी नाम था । उससे ग्रौर ग्रपने पिता से ग्रलग हो जाने के कारण इन्दिरा को महान् कष्ट हुग्रा।
  - रे. जैसे-तैसे धैर्य घारण कर ग्रीर कुछ समय वहां विता कर बुद्धिमानों में मुख्य मानी जाने वाली वह इन्दिरा लखनऊ नामक ग्रपने नगर में ग्रा गई।
  - ४. पुलिस उसके पित को पकड़ना चाहती थी, पर वह उसके काबू में न ग्रा सका। वह कुशल व्यक्तिं कई दिनों तक पुलिस को घोखे में डालता रहा।
  - ५ लोगों में अंग्रगण्य वह ऐसा व्यवित नहीं था जो स्वयं अपने को सम-पित कर देता। ऐसे लोगों को बल और युक्ति के द्वारा ही वश में किया जा सकता है।
    - वह मनस्विनी ग्रौर धैर्यधना पित के बिना ही ग्रपने नये घर में रहती।
       थी। ग्रौर लेश मात्र भी ग्रपनी चिन्ता नहीं करती थी।
    - ७. इस प्रकार उसके वहाँ रहते हुए ग्रपने नगर में स्थित प्रसिद्ध यिवंग किश्चियन महाविद्यालय के छात्र स्वयं उस के पास ग्राये।
    - प्तः उन सबने मिलकर उसे कहा कि विद्यालय के प्राङ्गरा में ही प्रिय राष्ट्रीय घ्वज का ग्रारोहरा करने की हमारी उत्कट ग्रमिलाषा है।
    - दे यदि कीर्तिमती आप भी वहाँ उपस्थित हो सकें तो हमारे सब मनोरथ सिद्ध हो जायेंगे, क्योंकि आप का महान आदर है। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eCangotri

- १०. उनकी वह गम्भीर बात सुन उस तन्वङ्गी ने कहा-- 'बहुत ग्रच्छा'', ग्रौर पहले से ही निश्चित किये हुए दिन ठीक समय पर उनमें सम्मिलित हो गई।
- ११. जैसे ही किसी विद्यार्थी ने दढ़ साहस के साथ वहां घ्वज खड़ा किया वैसे ही उस की भुजाग्रों पर लाटियों के प्रहारों की तेज बोरिश हुई।
- १२. जब वह वीर वालक तीव्र प्रहार से घराशायी हो गया ग्रीर जंब घ्वज उसके हाथों से गिर रहा था तो इसने भट से उसे पकड़ लिया:।
- १३-१४ ग्रौर वह जोर से चिल्लाई—''सदैव यह तिरंगा प्यारा—फंडा ऊंचा रहे हमारा''। नेहरू वंश की उस वीर सुपुत्री को राष्ट्रघ्वज को हाथ में उठाये देख वहाँ पर खड़े उन विद्यार्थियों में एक दम जोश भर गया ग्रौर उन्होंने इसके चारों ग्रोर घेरा डाल लिया। यह देख निर्दय पुलिस ने उन पर लाठियां वरसाईं।
  - १५. निरन्तर लाठियां धरसने पर भी वह साहसी युवित साक्षात् शिला की तरह ग्रडिंग खड़ी रही ग्रीर क्षरा भर के लिये तिनक भी श्रिपने स्थान से न हिली।
  - १६. इस प्रकार इस गुवित को देख पुलिस के सिपाही क्रोध से भर गये। उन्होंने इसके हाथों पर कठोर प्रहार किया जिससे घ्वज इसके हाथों से गिरता सा दिखाई देने लगा।
  - १७. यह देवी पीड़ा को किसी प्रकार सह कर कुछ समय के लिये बहुत वेचैन हो उठी। पर भूमि पर गिर जाने ग्रौर पीड़ा से विवश हो जाने पर भी उसने ध्वज को हाथ से नहीं छोड़ा।
  - १८ यह सब कुछ हो जाने पर भी उस देवी पर लाठियाँ बरसती रहीं। उसका शरीर जूतों के नीचे कुचला गया पर उसने प्यारे घ्वज को हाथ से नहीं छोड़ा।
  - १६. 'मेरी कृशकाय दादी ने इस प्रकार के अनेक प्रहारों को सहा है। मेरे पिता और दादा ने भी इस प्रकार के बहुत से प्रहारों को सहन किया है'।
  - २० उनके विख्यात कुल में उत्पन्न होकर मैं पीड़ा को कैसे सहन न , करूं ?' यह विचार कर ही उस विदुषी ने प्रहारों की भारी पीड़ा को सहन किया।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

- २१ जब पुलिस के सिपाही कठोर प्रहार करने के पश्चात् वापस चले गये तो यह वीर युवित शरीर से वलान्त पर मन से श्रवलान्त श्रपने घर व पस लौटी।
- '२२. दिन बीतने ग्रौर रात्रि हो जाने पर इसका पित लोगों की नज रें बचाकर घर लौटा ग्रौर राष्ट्रध्वजारोहण के समय जो घटना घटी थी उसके सम्बन्ध में इसने इससे पूछा ।
  - २३. इसने उसकी बात को भली प्रकार सुन ग्रपने स्वभाव के ग्रनुसार उत्तर दिया—"पुलिस के सिपाहियों ने कुछ विरोध किया था, पर राष्ट्रध्वज फहराने की रसम तो सम्पन्न हुई ही।
- २४. इसकी सारगिंत बात को सुन उसका वीर पित जो कि चोटों को देखकर सारी वात समक्ष गया था, क्रोध से भर गया ग्रीर फुफकारते हुये क्रुद्ध सर्प की तरह वापस लौट गया।
- २५. इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर ग्रपने पिता का समाचार पाकर इस मनस्विनी ने मन में सोचा—'मैं किस प्रकार उन्हें सूचित करूं ताकि मेरे नगर में ग्रविलम्ब लोगों को उस समाचार मात्र से कुछ सन्तोष हो।'

#### अठारहवाँ सर्ग

- ऐसा विचार कर उस विदुषी ने एक सभा के ग्रायोजन के लिए प्रयास किया ग्रौर पत्रों के विना ही जैसे तैसे जाबानी निमन्त्रण भेज विये।
- २. उसने कारागार से छूटे हुए कांग्रेस जनों की एक छोटी सी बैठक बुलाई ग्रीर ग्रपना निश्चय बता कर उनसे कहा—तुम शीघ्र लोगों में जाग्रो।
- ३. ''ग्रौर ग्रायोजित की जाने वाली विशाल सभा की सूचना चुपचाप दो। उन्हें उसमें सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करो।'' ग्रौर उन सबने ऐसा ही किया।
- ४. निर्दिष्ट समय ग्रीर स्थान पर ग्रसंस्य लोग उस विशाल सभा में पहुँच गये ग्रीर प्रियद्शिनी ने ग्रविलम्ब उनके सम्मुख ग्रपना भाषण ग्रारम्भ किया।
- ५. सभा का समाचार पाकर पुलिस के ग्रादमी भी उस स्थान पर पहुँच गये ग्रौर वीराङ्गना इन्दिरा को भाषण करते देख क्रोध से लाल हो गये।
- ६- (विदेशियों के) दुकड़ों पर पलने वाले उनकी बिल्कुल परवाह न करते हुए, भाषरा करने वाली महिलाओं में सूर्धन्य मानी जाने वाली उस विदुषी ने अपनी गम्भीर और सारगमित वक्तृता जारी रखी।
- ७. ग्रभी कुछ ही समय तक वह बोल पाई थी कि एक दुष्ट ग्रंग्रेज़ ने उससे कहा—ग्रो स्त्री ! मुंह बन्द कर । इस से ग्रागे तुम्हारी जबान नहीं खुलनी चाहिये ।
- प-१. नहीं तो क्षण भर में बन्दूक की गोली तुम्हारे अन्दर होगी और प्राण् बाहर। ज्यों ही उस गोरे सिपाही के मुख से ये कठोर शब्द

निकले, त्योंही बीर फीरोजा गांधी वेग के साथ सभा से उठे और उसकी हड्डी पसली एक कर देने के लिये विद्युत् गति से उस की ग्रोर दौड़े।

- १०. गर्वोन्नत प्यारी पत्नी इन्दिरा ने उस अपने साहसी पति को देखा और उसने भी धैर्य और साहस की प्रतिमा अपनी प्यारी पत्नी को अपने सामने खड़े पाया।
- ११. अनेक दिनों तक विछुड़े हुए उन दोनों का यह परस्पर विचित्र मेल क्षरा भर में ही हो गया। विधि की गति बड़ी विचित्र है।
- १२. इसी बीच एक सैनिक ने लपक कर इसे दोनों भुजाय्रों से पकड़ कर जोर से खींचा। वह इसे पास खड़ी गाड़ी में डाल कर जेल में ले
- १३. वहां पास में खड़ी क्रुद्ध जनता ने इसका घोर प्रतिरोध किया। इससे उस प्रियदर्शना इन्दिरा की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई।
- १४. एक ग्रोर वह सिपाही दूसरे सिपाहियों के साथ मिल कर बाजुग्रों से उसे खींच रहा था ग्रीर दूसरी ग्रोर लोग उसके हाथों से छुड़ाने के लिए इसे प्रयत्नपूर्वक खींच रहे थे।
- १५. इस प्रकार परस्परिवरोधी सिपाहियों श्रीर लोगों के द्वारा विपरीत दिशाश्रों में खींचे जाने पर उस देवी का शरीर क्षत-विक्षत हो गया, उसे बहुत कष्ट हुआ श्रीर उसके कपड़े फट गपे।
- १६. एसी स्थिति में अन्य निर्दय सशस्त्र सिपाही क्रोध में भर कर उस पर दूट पड़े और जबरदस्ती लोगों से छुड़वा कर उसे फटपट अपनी गाड़ी में डाल लिया।
- १७-१६ फीरोज़ गांघी और सौ अन्य देशभक्त लोगों को भी उन्होंने बलपूर्वंक अपनी गाड़ियों में डाल लिया और भट्टपट उन्हें वहां से
  इलाहाबाद के निकट स्थित नैनी जेल में ले गये। फीरोज़ गांघी और
  इन्दिरा दम्पती को पुरुष और स्त्री के भेद के नारण अलग अलग
  रखा गया। इस प्रकार वे एक दूसरे से (फिर) बिछुड़ गये। उस
  के परचात् इन्दिरा अपने कक्ष में पहुँची और अपनी बुआं से
  मिली।

- २० जवाहरलाल की पुत्री हमारे कक्ष में आ रही है—यह समाचार पा कर वहाँ पर बन्दी बनाई हुई जितनी स्त्रियां थीं उन सब को उसे देखने की प्रवल इच्छा हुई।
- २१. नौ मास तक उनके साथ रहने श्रौर उसके शरीर के दुवंल हो जाने पर उस धैयंशाली देवी को विदेशी सरकार ने जेल से मुक्त कर दिया।
- २२. कृशकाय इन्दिरा को कुछ समय में फिर से स्वास्थ्य-लाभ हो गया श्रीर उसने श्रपने मन श्रीर शरीर को निरन्तर मातृभूमि की भलाई में लगा दिया।
- २३-२४ उसके इस प्रकार कार्य करने से, पिता के प्रयत्नों से, महात्मा गांधी के सैंकड़ों प्रयासों से ग्रौर इसी प्रकार ग्रन्य महापुरुषों की कोशिश से भारतवर्ष में हजारों ग्रौर लाखों की संख्या में लोग मातृ-भूमि की स्वतन्त्रता प्राप्ति के यज्ञ में ग्रपने को ग्रपंग करने के लिए जुट गये।
  - २५. उन पर निरन्तर लाठियों का प्रहार हुआ, उन्हें बन्दूक की संगीनों से मारा गया, जूतों की ठोकरों के नीचे कुचला गया और कठोर गालियां दी गई।
- २६-२८. भ्रोफ़! उन्हें घोर कारागृहों में ले जाते हुए बलात् घसीटा गया। उन्हें रौरव से भी बढ़ कर भ्रनेक कठोर यन्त्रणाएं दी गईँ। पर देश की स्वतन्त्रता के लिए कटिबद्ध, 'वन्दे मातरम्' का जयघोष करते हुये, प्रदीप्त मुखकमल के कारण दर्शनीय भ्रौर तेज:पुञ्ज समभे जाने वाले, प्राणों की बाजी लगा कर विजय के लिये तत्पर लाखों भ्रौर करोड़ों की संख्या में वे वीर विदेशियों के लिये भागीरथी के वेग की तरह नितान्त ग्रसहा हो गये।
- २६-३०. विदेशियों के मन में यह निश्चय हो गया कि क्षुब्ध चित्त वाले, ग्रपने मत पर स्थित, चिनगारियों की तरह सब दिशाओं में फैले हुए और दुखाग्नि की भड़की हुई ग्रौर फैली हुई ज्वालाओं के समान इन वीरों को सब प्रकार के शस्त्रों से लैस होते हुए भी हम बहुत समय तक ग्रपने वश में नहीं रख सकते।

३१. परन्तु बड़े बड़े बहाने ढूंढने वाली, उनकी इस बुढि ने उन्हें इस CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

- दिशा में भली प्रकार प्रवृत्त होने के लिये प्रेरित नहीं किया। (सच हैं) टेढ़ी बुद्धि वाले लोग कभी सीधे रास्ते पर नहीं चलते।
- ३२. (उन्होंने सोचा) हमें इस सम्बन्ध में ऐसा रास्ता ग्रपनाना चाहिये कि इन में ग्रापस में स्थायी विवाद उत्पन्न हो जाय, जो बढ़े हुये क्षय रोग की तरह इनके विनाश का कारए। वन जाय।
- ३३. अपने मन में इस प्रकार विचार कर उन परम चतुर अत्यन्त नीति-निपुण लोगों ने सर्वप्रथम इस पवित्र भूमि भारत में रहने वाले मुसलमानों और हिन्दुओं में परस्पर मतभेद का बीज बो दिया।

### उन्नीसवां सर्ग

- मतभेद का बोया हुआ वह बीज कुछ समय में बढ़ कर बड़ा हो गया जिसके वश में हो कर मुसलमान विचारमूढ़ हो गये।
- हम मुसलमानों की हिन्दूधर्म के अनुयायियों से तिनक भी समानता नहीं है । इसलिये हमारी उनसे सब प्रकार से पृथक्ता सर्व-विदित ही है।
- ३. इसलिये इस देश में उनका राष्ट्र ग्रलग होना चाहिये ग्रीर हमारा ग्रलग । इस प्रकार यह परस्पर विनाशकारी विचार उत्पन्न हो गया ।
- ४. मुहम्मद ग्रली जिन्ना नाम का व्यक्ति इसमें प्रमाण बन गया। वह ग्रति कुटिल नेता उन्हें मान्य था। वह बीज के ग्रङ्कुरण में सहायक हुग्रा।
- ५. जहां जहां मुसलमानों की संख्या अधिक हो वे वे प्रदेश नव-राष्ट्र की स्थापना के लिये मूल भूभाग से अलग कर दिये जायें।
- ६. उस नवीन राष्ट्र का पाकिस्तान यह नूतन नाम होना चाहिये और वहाँ एक मात्र इस्लाम धर्म को ही उत्कर्ष की पराकाष्ठा की प्राप्ति का ग्रवसर मिले।
- ७. बातें बनाने में निपुण उस व्यक्ति ने ये और अन्य बहुत सी बातें कहीं जो कि विदेशियों के मन के बिल्कुल अनुकूल थीं । इसलिये उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया ।
- इस प्रकार प्रवृत्त होकर, भारत से अपने शासन को समेटना चाहते
   हुए भी, उन्होंने यह कुटिल निर्णय किया कि उसे दो भागों में बांट
   दिया जाय ।
- ध्रपने देश के विभाजन से मन में दुखी होते हुए भी जवाहरलाल ग्रांदि मनस्वियों ने इसे स्वाधीनता का उपाय समक तुरन्त स्वीकार

कर लिया । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

- १०. ग्रंग्रेज तो यहाँ से जायें, क्योंकि वे पराये हैं। ग्रपनों ग्रीर परायों में अपने हमारे लिये अच्छे हैं। यदि (देश के) एक भाग में उनका शासन हो जाय तो इसमें क्या हानि है?
- ११-१२ ये भारत देश में ही उत्पन्न हुए हैं। इसीका ग्रन्न खा कर बढे हैं। केवल बुद्धिश्रम के कारण ही ये मूढ़ ग्राज ग्रपने को हम से पृथक् समभते हैं। फिर भी ये अपने हैं। किसी भी प्रकार पराये नहीं हो सकते। हम इनसे बहुत प्यार करते हैं ग्रीर इनका ग्रादर करते हैं। समय के फरे ने इनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर दिया है। समय आने पर यह भ्रम निश्चय ही मिट जायेगा।
  - १३. नेतृगरा ने बहुत समय तक बार-बार ग्रपने मन में इस प्रकार का विचार कर नीतिनिपुर्गों में श्रेष्ठ विदेशियों श्रीर जिन्ना श्रादि से अपनी बातचीत चलाई।
  - १४. तत्पश्चात् उन वहुत लम्बी चौड़ी बातों का यह परिगाम निकला कि यह भारतभूमि दो दुकड़ों में बंट गई। ग्रीर दुकड़े दुकड़े होने के पश्चात् ही इसे स्वाधीनता मिली।
  - १५. उन्नीस सौ सैंतालीस में सुन्दर ग्रगस्त मास की शुभ १५ तारीख को ग्रंग्रेजों ने स्वयं हमें शासन समिपत कर दिया।
- १६. ऐसा होने से प्यारे भारत देश में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इस देश में चिरकाल से चलता हुग्रा स्वाधीनता के लिये प्रयास समाप्त हो गया ।
- १७. किञ्च उसी दिन मुसलमानों की मांग पर विदेशियों द्वारा नवनिर्मित देश पाकिस्तान भी स्वतन्त्र हो गया।
- १८. जिन जिन प्रान्तों में मुसलमानों का बहुमत था उन सब को मिला कर इस विचित्र माकार वाले देशविशेष का निर्माण किया गया।
- १६. इसलिये इस देश में ग्रसामञ्जस्य था। सामञ्जस्य की दृष्टि से तो इसका निर्माण भी नहीं हुआ था। इसका एक भाग पूर्व दिशा में था तो दूसरा पश्चिम दिशा में।
- २०. पंजाब के घोर उसी भांति बंगाल के दो भाग कर उनमें से एक एक भाग को ले कर विचित्र देश को बनाया गया था। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

- २१. सिन्ध, बिलोचिस्तान और प्रसिद्ध सीमान्त प्रदेश—ये सभी सुन्दर प्रदेश इस नवनिर्मित देश में शामिल किये गये ।
- २२. विद्वद्वरेण्य, लोकप्रसिद्ध, संसार में सज्जनों के ग्रादर्शभूत श्री जवाहरलाल स्वतन्त्र भारत के प्रधानमन्त्री बने।
- २३-२४ पाकिस्तान नामक यह खूबसूरत मुल्क सिर्फ मुसलमानों के लिये है। जो दूसरे लोग यहाँ हैं वे तुरन्त हिन्दुस्तान चले जायें। काफ़िरों के लिये यहाँ कोई जगह नहीं है। इसलिये ग्रव इस मुल्क को फ़ौरन वे खाली कर दें। ऐसा गर्ह्य विचार बना कर उन्होंने उन्हें निकालना ठीक समभा।
  - २५. हाय ! विपरीत बुद्धि के कारण लम्बे समय से पड़ौसी बन कर रहने वाले लोग भी ग्रपने ही देश में पराये हो गये। विधाता की माया बहुत विचित्र हैं।

#### बीसवाँ सर्ग

- १. हिन्दुओं के प्रति उनके मन में बहुत क्रोध था इसलिए उन ग्राततायिश्रों ने उन्हें जानवरों की तरह काट डाला। उनका धन लूट लिया और पशु छीन लिए।
- २. घरों में ग्राग लगा दी ग्रीर कोध में भरकर उनकी बहू वेटियों का अकारण अपहरण कर मुसलमानों ने (अपनी) भूमि में और भी म्रति भयानक कृत्य किये।
- ३. दुष्टों को बिल्कुल दया न माई भीर उनका मन बिल्कुल भी न पसीजा। दूसरे वर्म के निरपराघ अनुयायियों की हिंसा ही उनके मनोविनोद का साधन बन गई।
- ४. उनके द्वारा किये हुए नरसंहार से अपनी जान की रक्षा की इच्छा से बहुत से भयभीत हिन्दू वहाँ से तुरन्त भाग खड़े हुए।
- ५. सैकड़ों ग्रीर हजारों की संख्या में ग्रपने देश से जबर्दस्ती निकाले हुए, दुखी ग्रौर नितान्त भूखे नंगे लोग भारत की शरण में ग्रा गये।
- ६. उन लोगों की प्रचुर सहायता प्रथम कर्तव्य है-यह विचार कर इन्दिरा परोपकारिए। बन कर पति के घर में ग्रा गई।
- ७. ग्रपने देश (पाकिस्तान) में मुसलमानों को पर्राहसा में निरत देख अनेक हिन्दू लोग भी क्रोध में आकर बहुत से अत्यन्त गहित कार्यं करने लगे।
- उन्होंने भी भ्रनेक बार मुसलमानों के घरों में ग्राग लगाई ग्रीर विधर्मी समभ कर कोध में भर कर उन निर्दोषों को मार डाला।
- श्रोह ! प्रबल कोघ के वश में श्राये हुए भारत में हिन्दू श्रोर मुसलमान दोनों के दोनों एक दूसरे की हिंसा में जुट गये।
- १०. हाय ! इस भारत की समस्त भूमि जनहिंसा से व्याकुल ग्रीर पीड़ित हो उठी । सज्जन लोग यहाँ संहार को देखकर व्याकुल हो उठे ।

- ११. उस समय दुद्धिमान् पुरुषों की बुद्धि भी विवेकशून्य हो गई थी। इसलिये उन्होंने ग्रनेक प्रकार की यातनाग्रों का ग्रनुभव किया। सच है 'वेसमभी मुसीवतों का घर है'।
- १२. इससे कोमलिचत्त जवाहरलाल का मन बहुत दुखी हुग्रा। एक भ्रोर काम का भार था ग्रौर दूसरी ग्रोर महती मनोव्यथा।
- १३. इस प्रकार यह मेरे पिता अपने इस महान् कृत्य को चिरकाल तक कैसे निभायेंगे ?—इस चिन्ता में डूवे हुए मन वाली उस इन्दिरा ने बहुत सा काम स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया ।
- १४. उस समय से लेकर पिता की परिचर्या ही उसका प्रथम अभीष्ट हो गई। उसने हर समय अपने देश के हित में लगे हुए पिता को घरेलू चिन्ताओं से मुक्त कर दिया।
- १५. दूसरे देशों के अधिकारी लोग बहुधा उनके प्यारे घर पर आया करते थे। यह मनस्विनी उनका मन से मधुर सत्कार किया करती थी।
- १६. प्रायः शरणार्थी भी उनके घर में आया करते थे। उनके लिये यह बुद्धिमती स्वयं परिश्रम से भोजन की उचित व्यवस्था करती थी।
- १७. पिता के उस बहुत बड़े भवन में एक सुविशाल तम्बू लगा था जिसमें ये शरणार्थी लोग प्रतिदिन सहायता के लिए ग्राते थे।
- १८. दैववशात् अिकञ्चन ये लोग अपने मन में बड़ा भारी दुख लिए हुए—अव जवाहर ही हमारा रक्षक है—ऐसा समक्ष कर अविलम्ब उसके घर पहुंच जाते।
- १६. महत्त्वपूर्ण कामों में व्यस्त जवाहर किस प्रकार इनकी सुख सुविधा की व्यवस्था करता। इसलिए उसकी बुद्धिमती पुत्री ही निरन्तर वह सारा कार्य करती थी।
- २०. बुद्धिमानों में ग्रग्रगण्य वह क्षण् भर के लिए भी खाली नहीं बैठती थी। पिता की तरह ग्रनेक कार्यों में व्यस्त वह मघुरभाषिणी निरन्तर परिश्रम करती रहती थी।
- २१. उसके द्वारा की जाने वाली पिता के घर की व्यवस्था भ्रोर पिता की सेवा—अधिकांश समय तक ये दो मनोहर कार्य ही उसके लिए रह गये थे । CC-D. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

- २२. निरन्तर पिता के सुख में लगी हुई यह अपने लिए कुछ भी नहीं चाहती थी। सुतराम् उसका अनुगमन करने वाली वह बुद्धिमती छाया की तरह उसका अनुसरएा करती थी।
- २३- ग्रपने मन में उसके सुख का घ्यान कर यह सदा ही उसके साथ जाती थी। जब विद्वत्प्रवर जवाहरलाल को विदेश से निमन्त्रएा ग्राता तो यह उसके साथ विदेश जाती थी।
- २४. यह परम विदुषी दूसरे देश के अधिकारियों और अन्य नेताओं के साथ विशेष बातचीत में अपने पिता के पास अवश्य उपस्थित रहती थी।
- २५ यह अपने पिता के पास चुपचाप बैठी हुई कही गई बातों को घ्यान-पूर्वक इस प्रकार सुनती रहती थी कि लोगों को उसकी उपस्थिति का पता ही नहीं चलता था ।
- २६. मनस्विनी इसने केवल एक बार ही मित्रों की प्रेरणा को पिता की स्राज्ञा से मानकर एक उच्च पद स्वीकार किया।
- २७. यह अवश्य ही इसके दढ़ निश्चय का मानों अपवाद था। इसमें कोई संशय नहीं कि इसने वह पद हितकारक समक्ष कर ही स्वीकार किया था।
- २८. पिता के प्रधानमन्त्री काल में स्वयं न चाहते हुए भी कांग्रेस नामक संस्था के ग्रध्यक्ष पद को इसने स्वीकार किया।
- २६. दो वर्ष तक प्रयत्नपूर्वक इसने इसे ऐसे सुन्दर ढंग से निभाया कि सब लोग ग्राश्चर्यचिकत रह गये।

# इक्कीसवाँ सर्ग

- उसके पश्चात् वह फिर से पिता की सेवा में जुट गई। पर उसके बाद उसका पिता बहुत समय तक जीवित न रह सका।
- २-३. कार्य की ग्रधिकता के कारण क्लान्त, वृद्धावस्था को प्राप्त, मुख पर दूध पर (भीतर से) विष से भरे घड़ों की तरह मित्र बनकर भारत पर ग्राक्रमण करने वाले चीनियों से बुरी तरह प्रवञ्चित, जीर्ण शरीर वह स्वर्ग सिधार गया।
  - ४. इस प्रकार के उस महावृक्ष के काल के द्वारा उखाड़ दिये जाने पर सब ग्रोर हाहाकार मच गया।
- प्रहार के समान नियति के उस घोर कृत्य को अश्रुपूर्ण मुख वाले
   लोगों ने जैसे तैसे सहन किया ।
- ६. वह महापुरुष केवल प्रधानमन्त्री ही नहीं था, ग्रिपितु पूजनीय, वन्दनीय ग्रीर लोकप्रिय था।
- ७. ऐसा महायुरुव किसी समय हमसे ग्रलग हो जाएगा, स्नेह से परिपूर्ण लोग यह कभी सोच भी न सकते थे।
- भीम गुणों से वह अर्जेय और कमनीय गुणों से सुप्राप्य था। मानों क्षात्र धर्म ने निज कर्मों को करने में समर्थ शरीर का आश्रय लिया हो।
- दस ग्रजेय के प्राग्तों को भी काल ने हर लिया। बुद्धिमानों ने सच कहा है—''प्राग्तियों की मृत्यु निश्चित है।''
- १०. पिता के स्वर्ग सिधार जाने पर इन्दिरा को बड़ा भारी दुख हुआ।
  पर उस धैर्यस्वरूपिग्गी ने घैर्य को नहीं छोड़ा।
- ११. बचपन से ही वह पिता के साथ रही थी और उसकी लाडली थी। उससे अलग होकर सारा संसार उसके लिए सूना हो गया।
- १२. फिर भी उस मनस्विनी ने ग्रपने मन के भावों को ग्रपने वश में रखा।

- ग्रलौिक चरित वाले व्यक्ति कभी साधारण जनों का सा व्यवहार नहीं करते।
- १३. उस मनस्विनी ने सारी ग्रौर्ध्वदेहिक कियायें सम्पन्न कीं। ऐसा करके उसने पुत्र के कर्तव्य का पालन किया।
- १४-१५ जवाहरलाल के परलोक सिघार जाने पर उसका विश्वासभाजन, सौम्य, कोमलस्वभाव ग्रौर दूरदर्शी श्रीलालबहादुर शास्त्री, कामराज ग्रादि कांग्रेस ग्रधिकारियों के प्रयत्न से इस देश के प्रधानमन्त्री पद पर ग्रारूढ़ हुग्रा।
  - १६. उसने ग्रठारह मास तक ही इस पद को ग्रलंकृत किया। तत्पश्चात् प्रवल काल ने उसका भी जीवन छीन लिया।
- १७-१८ उसके शासनकाल में शुभा इन्दिरा ने सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय में मन्त्री पद सम्भाला ग्रौर उसने ग्रनेक प्रकार की ऐसी मन्त्रगाएं दीं जिनसे उसे सींपा हुग्रा समस्त कार्य भली प्रकार सम्पन्न हुग्रा।
- १६-२० शास्त्री जी नाम से प्रसिद्ध लोकप्रिय लालबहादुर शास्त्री का स्वर्ग-वास हो जाने पर जनता ने इन्दिरा को स्पृह्गणीय प्रधानमन्त्री पद पर चुन लिया, (क्योंकि) वह गुणों में भी प्रधान थी। इसकी गुणों में प्रधानता शीघ्र ही सिद्ध हो गई।
  - २१. मोरारजी ने इसका विरोध किया। वह कांग्रेस संस्था के नेताओं में से एक था।
  - २२. चूँकि वह प्रधान मन्त्री का पद ग्रपने लिये चाहता था इसलिये इस (इन्दिरा) को उस (पद) को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा।
- २३. उस संघर्ष में सूक्ष्म दृष्टि से विभूषित इस देवी को विजय मिली। वह बुद्धि और शक्ति के अनुसार शासन चलाने लगी।
- २४. उसके शासनकार्य चलाते हुए कुछ समय बीत गया। तब एक विषम ग्रीर दुःसमाधान समस्या उत्पन्न हुई।
- २५. उस समय जाकिर हुसैन देश का राष्ट्रपति था। ग्रचानक ही उस विद्वद्ववर को मृत्यु ने ग्रा घेरा।
- २६. उसकी अकाल मृत्यु हो जाने पर यह प्रश्न खड़ा हुआ कि इस सुन्दर देश में अब कौन राष्ट्रपति बने।

- २७. कांग्रेस के नेताग्नों ने सोच विचार कर इस (पद) के लिए सञ्जीव रेड्डी नामक एक व्यक्ति का नाम प्रस्तावित कर दिया।
- २८. उस समय देश में गिरि नामक एक विद्वान् उपराष्ट्रपति था। वह भी यह पद चाहता था।
- २६-३० जो उपराष्ट्रपित होता है वही राष्ट्रपित बनता है, यही पहले होता रहा है ग्रीर यही हमारी परम्परा है—राष्ट्रपित का पद चाहने वाले उस विद्वान् ने यह बात कही। परन्तु कांग्रेस नेताग्रों ने उस समय उसकी बात नहीं मानी।
  - ११. इस प्रकार उनसे उपेक्षित होने पर उसने कांग्रेस को छोड़ दिया और बिना किसी की सहायता के ही स्वतन्त्र रूप से संघर्ष के लिए तैयार हो गया।
  - ३२. उस समय इन्दिरा ने भी उनकी बात नहीं मानी ग्रौर उनके द्वारा विरोध होने पर भी उसने गिरि का पूर्णरूपेएा समर्थन किया।
  - ३३. इसलिये पांव तले दवे सांप की तरह क्रोध में भरकर उन्होंने ऐसे-ऐसे कार्य किये जिससे इसका विरोध उनके साथ श्रीर मजबूत हो गया।
  - ३४-३५ तब इन्दिरा का यह विचार बन गया कि ये अदूरदर्शी, बूढ़े, लोभ ग्रीर मात्सर्य के दोषों से युवत, पूँजीपितयों के वशीभूत; सदा अपने स्वार्थ में लगे हुए लोग कांग्रेस नामक श्रेष्ठ संस्था के नेतृत्व के विल्कुल योग्य नहीं हैं।
    - ३६. ग्रभी इस देश के लिए करने को वहुत कुछ शेष है। हमने यह भली प्रकार सोच लिया है कि वह बिना समय खोये किया जाना चाहिए।
  - ३७. इस देश में करोड़ों लोग गरीबी में दिन काट रहे हैं। स्रोह! उन्हें प्राय: दो जून रोटी भी नसीब नहीं होती।
- ३५-३६ यहां की जनता दरिद्र, ग्रिशिक्षत, रोगग्रस्त ग्रीर ग्रंघविश्वासों में डूवी हुई दृष्टिगोचर हो रही है। इसका उद्घार इस प्रकार के स्वार्थ-परायण बूढ़े लोगों से कभी हो न पायेगा।
  - ४०. यह भली प्रकार सोचकर उस बुद्धिमती ने नयी कांग्रेस संस्था की स्थापना का निश्चय कर लिया ग्रीर तुरन्त उसकी स्थापना कर इाली।

#### इन्दिरागान्धीचरित

- ४१. इस दूरर्दीशनी (इन्दिरा) को सत्य के पक्ष में स्थित मानकर हजारों लोग स्वेच्छा से इस नई संस्था के सदस्य बन गये।
  - ४२. इस प्रकार उस समय कांग्रेस नाम से दो दल बन गये—पुरानी कांग्रेस ग्रीर नई कांग्रेस। उन दोनों में से नई कांग्रेस ही ग्रागे निकल गई।
- ४३. असंख्य युवक एवं अन्य लोग देश के हित की इच्छा से पुराने दल को छोड़कर स्वेच्छा से ही नये दल में आ गये।
  - ४४. इस प्रकार निस्सन्देह नये दल की ही संख्या अधिक हो गई। और वह दल उत्साही और जोशीले लोगों से युक्त होकर शोभा पाने लगा।
  - ४५. इसने ग्रपनी शक्ति, बुद्धिवैभव ग्रीर सव कुछ गिरि की विजय के लिए लगा दिया। वह गिरि भी इससे यह सब कुछ पाकर यह मानने लगा—िक यह विजय उसकी (इन्दिरा की) है।
- े ४६. इस प्रकार श्रपना नया कांग्रेस दल बना कर दुनियां के सब लोगों में भव्य प्रतिष्ठा पाकर जनगरामन का मार्ग दर्शन करने वाली श्रपने श्रालोक से सुशोभित और सुन्दर शील वाली वह इन्दिरा चमक उठी।

# बाईसवां सर्ग

- १. भारत में विद्वद्वरेण्या इन्दिरा केवल इससे पूर्व म्रादर्श पुत्री के रूप में ही प्रसिद्ध नहीं हुई ग्रिपितु हृदय में भ्रानन ममत्व को घारण करती हुई वह निश्चय ही म्रादर्श जननी के रूप में भी विख्यात हुई।
  - २. इसमें कोई सन्देह नहीं कि बच्चों के प्रति इसका स्वाभाविक ग्रगाध प्रेम था। ग्रपनी कुमारावस्था में भी यह बादलों की तरह उन पर ग्रद्भुत ग्रनुराग की वर्षा करती थी।
  - ३. स्त्री की कृतार्थता इसी में है यदि वह शुभ ग्रौर मनोरम मातृपद को प्राप्त कर सके। ग्रन्थथा सन्तानहीन विफल स्त्री ग्रपना निर्थंक जीवन विताती रहती है।
  - ४. गुरुजन पहले से ही इसके मन के इस दृढ़ विचार को जान चुके थे। बच्चे इसे बहुत ग्रधिक प्यारे थे ग्रौर उसी प्रकार यह बच्चों को नितान्त प्यारी थी।
  - प्र. यह विदुषी सुन्दर सन्तान ग्रौर स्पृहग्गीय मातृपद चाहती थी। इसका यह विचार था कि बिना मातृत्व के जीवन बिल्कुल ही निष्फल है।
  - ६. उसके पश्चात् इस इष्टमङ्गला और शिशुप्रिया ने १९४४ के शुभ वर्ष में गुर्गों की खान एक सुन्दर बच्चे को जन्म दिया।
  - यह बच्चा दिन प्रति दिन चन्द्रमा की कला की तरह घीरे-घीरे बढ़ने लगा। विलक्षरण ग्राकृति वाला यह खुशियों को उत्पन्न करता हुग्रा माता ग्रीर पिता का बहुत प्यारा था।
  - पितामही का जो प्रिय नाम था वही इस बच्चे का रख दिया गया। उसका नाम राजीव था इसलिये बच्चे का भी वही नाम रख दिया गया।
  - दो वर्ष बीतने पर इस सौभाग्यवती इन्दिरा ने दूसरे सुन्दर ग्राकृति वाले शिशु को जन्म दिया। सञ्जय नाम से पुकारा जाने वाला यह गुग्गी बालक ग्रपने गुग्गों के कारगा भावी जय की सूचना देता था।
- १० नेत्रों के लिए सुखकर उन दोनों प्रिय पुत्रों को पाकर वात्सल्यमयी विदुषी इन्दिरा ग्रपने ग्राप को परम कृतार्थ मानने लगी ग्रौर उस के हुष की सीमा न थी।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

- ११. उसी प्रकार सुपुत्रों के मुखकमल को देखने के लिये उत्सुक उन दोनों का पिता भी अपने को धन्य मानता था। इस तरह माता और पिता दोनों ही सुख से अपने दिन विताने लगे।
- १२. कर्तव्य के भारी बोक्त के नीचे दबी हुई भी यह उन दोनों पुत्रों को कभी नही भूलती थी। यह विदुषी उनके साथ कुछ समय ग्रवस्य विताती थी।
- १३. विदुषी इन्दिरा प्रतिदिन उनके साथ खेलती थी ग्रौर उनके साथ ही खाती थी। वह स्निग्धा स्वयं उनके सुख ग्रौर दुख की संगिनी बनकर ग्रपने मातृ-कृत्य का पालन करती थी।
- १४. उसी तरह ग्रलग रहने वाला पिता भी श्रपने पुत्रों को मिलने की इच्छा से निश्चय ही उपहारों के साथ निरन्तर श्वशुर के घर ग्राया करता था।
- १५. जब वह लखनऊ में रहता था तब भी वहां से अनेक बार आया करता था और जब वह विद्वद्वरिण्य दिल्ली में आकर अलग रहने लगा तो अपने घर से आने लगा।
- १६. उसे श्वशुर के घर में रहना ग्रच्छा नहीं लगता था। इसीलिये उसने ग्रलग से ग्रपना घर बनवा लिया था ग्रीर दोनों पुत्रों को देखने की इच्छा से बार-बार श्वशुर के घर ग्राया करता था।
- १७. शैशव छोड़कर यौवन को प्राप्त होने वाले ये दोनों पुत्र घीरे-घीरे दृढ़, सुन्दर ग्रौर सुडौल हो गये। उन दोनों ने स्वयं पसन्द की हुई सुन्दर, उत्तम ग्रौर शिक्षित कन्याग्रों से विवाह करना चाहा।
- १८. इस विद्वद्वरेण्या ग्रौर दूरदिशनी (इन्दिरा) ने उन दोनों की इस इच्छा का किसी भी प्रकार विरोध नहीं किया। यदि उन दोनों ने उत्तम कन्याग्रों को चुन लिया है तो वे इनसे विवाह क्यों न करें।
- १६. इस शुभ विचार को घारए करने वाली उस शुभा ने हृदय से उन दोनों के विवाह की ग्रनुमित दे दी। ग्रीर उसने कभी यह न सोचा कि यह इटली देश की है या यह ग्रन्यधर्मावलिम्बनी है।
- २०. दोनों के विवाह की माता के द्वारा स्वीकृति होने पर राजीव नामक पुत्र ने इटली देश की सोनिया नाम की सुन्दर कन्या से विवाह किया।

- २१. उसी प्रकार उसके छोटे भाई सञ्जय ने सिख कुल की अलङ्काररूप मेनका नाम की सुन्दर कन्या से विवाह किया।
- २२. दोनों वधुग्रों को पाकर ग्रत्यन्त प्रसन्न ग्रीर दोनों पुत्रों से भली भान्ति सेवित माता इन्दिरा वात्सल्य रस से भरे चित्त के साथ ग्रपना समय विताने लगी।
- २३. कुछ समय के पश्चात् राजीव नाम के ज्येष्ठ पुत्र के घर दादी की प्रसन्तता को बढ़ाने वाली दो मनोहर सन्तानें उत्पन्न हुईं।
- २४. दोनों सन्तानों में एक पुत्र है जिस का नाम राहुल है स्रोर दूसरी छोटी एक कन्या है जिस का नाम प्रियङ्का है।
- २५-२६. भारतवर्ष के प्रधानमन्त्री पद के जूए को कन्धे पर धारण किये हुये ग्रीर निरन्तर कार्यभार में व्यस्त होते हुए भी वह जगत् में लब्ध-कीर्ति माता इन्दिरा ग्रपने पोते ग्रीर पोती के साथ जी भर कर लाड करती है ग्रीर (इस प्रकार) ग्रपनी शिशु-प्रियता का परिचय देती है। थोड़ा सा ग्रवसर मिलते ही वह विदुषी उन दोनों के साथ स्नेह-सिक्त हो खेलती है।
  - २७. काम से थक कर विश्राम की इच्छा से यह बुद्धिमती जिस किसी भी देश में जाती है तो निश्चय ही वहां ग्रपने प्यारे कुटुम्ब को मन बहलाने के लिये ले जाती है।
  - २८. वह विदुषी केवल एक ग्रन्छी प्रशासिका ग्रथवा जन-नेत्री ही नहीं ग्रपितु वात्सल्य रस से सिक्त माता भी है। वाह ! मातृत्व के गुगों की महिमा ग्रपार है।
  - २६. वह इस घरती पर केवल ग्रादर्श माता के रूप में ही नहीं ग्रिपतु सचमुच ग्रादर्श पत्नी के रूप में भी सुशोभित है। भले ही दौर्भाग्य के कारण जीवनसंगी के साथ इस का संग ग्रिंघक समय तक न रहा हो।
- ३०. पिता देश के कार्य में नितान्त व्यस्त है, यह सोच कर ही वह उस के साथ रहने लगी थी। बहुत समय तक यह उस के बोक्स को उठाये रही, नहीं तो उपेक्षा के कारण वह स्वास्थ्य खो बैठता।
- एकाकीपन उसके मन की प्रसन्नता को छीन लेगा घ्रौर उसकी शक्ति CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

W. 1 ...

का ह्रास कर देगा — यह सोच कर ही वह पति का सङ्ग छोड़ कर पिता के घर ग्रा गई।

- ३२. यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस विदुषी ने देश के लिये महान् त्याग किया। इसका पिता देश-कार्य में व्यस्त था। उसकी सुख सुविधा देश की सेवा थी।
- ३३. (पित से) ग्रलग रहते हुए भी इसने पित को ग्रपने से ग्रलग नहीं किया। प्रेम रस से भरपूर वह निरन्तर इसके हृदय में निवास करता था।
- ३४. पहले वह नेशनल हेरल्ड नामक समाचार पत्र में कार्यवश ग्रति प्रसिद्ध नगर लखनऊ में रहता था।
- ३५-३६. तत्पश्चात् वह विद्वान् वक्ता-शिरोमिण जनता के द्वारा लोकसभा के सदस्य पद पर चुने जाने पर दिल्ली आ गया और संसत्सदस्यों के निवास के लिये सुनिर्मित आवासों में से एक अपने लिये लेकर उस में रहने लगा।
  - ३७. ग्रपनी पत्नी ग्रौर पुत्रों से मिलने के लिये वह बुद्धिमान् यदा कदा दबशुर के घर ग्राता था परन्तु ग्रधिक समय वह स्वयं में दुखी रह कर एकान्तवास में ही बिताता था।
  - ३८. इसका शरीर दुर्बल हो गया। मानसिक चिन्ता के कारण ऐसा हो ही जाता है। शरीर की ग्रस्वस्थता के साथ ही हृदयरोग ने घसे ग्रा घेरा।
  - ३१. उसे इस रोग से ग्रस्त हुग्रा सुन ग्रत्यन्त विषण्ण इन्दिरा पिता के घर से तुरन्त उसके पास ग्राई । उसने उसके रोग के उपचार का (भरसक) प्रयत्न किया (परन्तु स्वास्थ्यलाभ न होने के कारण) उस (इन्दिरा) की व्याकुलता बढ़ती ही गई।
  - ४०. उत्तम डाक्टरों से उपचार कराने पर जब उसे कुछ स्वास्थ्यलाभ हुग्रा तो उसके परिपक्व प्रेम रस से सींचे हुए हृदय बाली वह उसे कश्मीर ले गई।
  - ४२. उसकी सङ्गिति और मुन्दर स्थों तथा ठंडी और हृदयहारिणी हवाओं से ग्रारोग्य पा कर वह विदृद्धरेण्य उसके साथ ही दिल्ली वापस ग्रा गया।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

- ४२. कुछ समय के पश्चात् पत्नी से अलग रहने के कारए। वह पुनः हृद्रोग से ग्राक्रान्त हो गया। पर इस समय वह विद्वान् बड़े बड़े उपचारों से भी बचाया न जा सका।
- ४३. विषण्णमना भ्रपनी प्रिया पत्नी की उपस्थिति में उस धीर फ़ीरोज़ गांधी ने काल के वश में होकर ग्रपने प्यारे प्राणों को छोड़ दिया।
- ४४. ग्रपने प्रिय (तम) का यह निधन इन्दिरा को शोक के कारए। ग्रसहा हो गया। सच है सब प्रकार के सुखों के होते हुए भी पित का वियोग मन को दुखी करता है।
- ४५. काल के द्वारा गाढ़ प्रहार होने पर भी धैर्य रूपी धन वाली उस देवी ने धैर्य को नहीं छोड़ा श्रौर जैसे तैसे श्रपने को सम्भाल कर सब कार्यों को भली प्रकार निभाया ।
- ४६. विलक्षण प्रतिभा वाला उसका पित छोटी ही अवस्था में स्वर्ग सिधार गया। भला इस से बढ़ कर ग्रीर क्या दुख हो सकता है।

# तेईसवाँ सर्ग

- १. भारतभूमि पर प्रदीप्त ग्रोज से शोभायमान उस (इन्दिरा) ने गिरि के लिये युक्तियुक्त प्रयत्न किया । इसलिये उसने महान् विजय प्राप्त की, जिस कारण उसने ग्रपने को उस (इन्दिरा) से बहुत उपकृत माना ।
- २. उसकी विजय ग्रपने प्रभाव से नहीं हुई थी, ग्रपितु उसके पीछे कोई ग्रन्य प्रभाव ही कार्य कर रहा था। सभी भारत के लोग इस बात को जानते थे क्योंकि ऐसी कोई बात छुपी नहीं रह सकती।
- ३. वे इस ग्रपूर्व विजय को इन्दिरा की विजय ही समभते थे। इसलिये वे सब प्रकार से उस के वश में हो गये। उन्हें अपने वश में जान ग्रजेय इन्दिरा को एक ऐसी शक्ति मिल गई जो किसी अन्य व्यक्ति के लिये अप्राप्य थी।
- ४. पांच वर्ष की लम्बी अविध तक उसके भारत की अपत्यवत् रक्षा करने पर, ग्रोह ! पूर्वी भूभाग में दावानल की तरह बड़ी तेजी से एक उग्र आपत्ति उठ खड़ी हुई ।
- ५. बंगाल का बहुसंख्यक मुस्लिम जनता वाला भाग पाकिस्तान का श्रञ्ज था। भारत के भी जिस भाग में मुसलमानों का बाहुल्य था वह भी शीघ्र ही इस नये देश का ग्रंश बन गया था।
- ६. कुछ समय बीतने पर ग्रपनी दीन स्थिति को देख इस भाग (पूर्व बंगाल) में लोगों में रोष उत्पन्न हुग्रा। शासक लोग उनकी चिन्ता नहीं करते थे। इस उपेक्षा (मध्यस्थता) में दूरी कारएा थी।
- ७. इस नूतन राष्ट्र के जो दो भाग थे, उनके बीच में व्यवधान था, वे एक दूसरे से बहुत दूर थे ग्रीर दोनों को मिला कर एक संघ का निर्माण हुग्रा था । बंगाल इसके पूर्व में था ग्रीर ग्रनेक खण्डों से बना हुग्रा दूसरा भाग पिर्चम में। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

- ्द. कितप्य वर्ष बीत जाने पर, पहले इस ग्रियिक जन संख्या वाले, प्राकृतिक सौन्दर्य से सम्पन्न, पूर्व में स्थित बंग देश में ग्रवामी लीग नामक जनता के एक उत्तम संगठन का जन्म हुग्रा था।
  - १. 'यह हमारा देश तीनों लोकों में पूजनीय है। इसकी प्राकृतिक सुषमा सब दिशाओं में सुशोभित हो रही है। प्रसन्तता से भर कर प्रकृति ने इसे जगत् में सब प्रकार के सौन्दर्य तथा सम्पदाओं से भर-पूर और स्वर्ग के तुल्य बनाया है।
- १०. यहां ग्रनेक सुन्दर निदयां वहती हैं। यहाँ सब ग्रोर शस्यश्यामला भूमि शोभायमान हो रही है। ग्रिति विशाल महासागर उसके नयनाभिराम तटों को फेनिल जलराशियों से घो रहा है।
- ११. विविध वनसम्पदायों ग्रौर फसलों की समृद्धि ग्रौर ग्रनेक प्रकार के दुर्लभ खनिज पदार्थों की राशियाँ ग्रहा, ग्रत्यन्त चतुर लोगों से सुसेवित इस उत्तम देश के विशाल ऐश्वर्य की सूचना दे रही हैं।
- १२. सचमुच हमारा देश बहुत वैभवशाली है। दूसरे भाग में रहने वाले लोग इसके वैभव का अपहरण कर रहे हैं'—इस (विचार) से यहां के लोग बहुत शोकाकुल थे। (सच कहा है) मातृभूमि के निरादर को स्वाभिमानी लोग सहन नहीं करते।
- १३. पश्चिम भाग में रहने वालों ने केवल घन घान्य का ही ग्रपहरएा नहीं किया, ग्रपितु उन उद्दण्डों ने मधुर बंग भाषा को हटा कर जनता के लिये ग्रपरिचित उर्दू भाषा को उस पर बलात् लाद दिया।
- १४. बंगाल के लोग इन सब बातों को ग्रसह्य मानते थे ग्रौर दूसरों के द्वारा किये हुए ग्रपमान को तिनक भी सहन करने को तैयार नहीं थे। ग्रत्यन्त सुन्दर मातृभूमि जैसे इन्हें प्यारी थी, वैसे ही सकल गुणों से समृद्ध मातृभाषा भी।
- १५. 'कहां तो संसार में जाज्वल्यमान बङ्गदेशीय संस्कृति ग्रीर कहां वर्बर लोगों की विकृत (चरित्र) पद्धित ? हम हजारों मील से ग्राये हुए इन लोगों के द्वारा शासित क्यो हों ?'
- १६. मन में ऐसा विचार कर क्रोध में ग्राये हुए, कार्यों में प्रवीए बंगदेशीय लोग किसी भी प्रकार से मुक्ति की ग्रिमलाषा करते हुए क्षए। भर के

लिये भी चैन से नहीं बैठे और अनेक प्रकार के उपाय उन्होंने अपनी मुक्ति के लिये अपनाये।

- १७. 'ग्रपने देश में ग्रविलम्ब ग्रपना ही सुखद शासन हो। विदेश-नीति, रक्षा ग्रीर सञ्चार-व्यवस्था ये तीनों के तीनों सार्वजनिक हित की दृष्टि से भले ही केन्द्रीय शासन के ग्रधीन रह जायें।'
- १८. ऐसा उत्तम विचार कर वे सब के सब अधिक प्रबल पार्टी अवामी लीग में सम्मिलित हो गये और उस पार्टी का यह जयघोष सब ओर गूंजने लगा—ग्रामार सोनार बांगला।
- १६. इस प्रकार पूर्वी बंगाल के सब लोगों का पिरचम भाग वालों के साथ विरोध जंगल की स्नाग की तरह भड़क उठा। कुछ ही दिनों के पश्चात उस सुन्दर देश में लोकसभा के चुनावों का समय स्ना गया।
- २०. पीपल्स् पार्टी नाम से प्रसिद्ध एक लोकदल इस देश के पिश्चमी भाग में था और उसी प्रकार एक महान् (राजनैतिक) दल अवामी लीग नाम से बंगाल प्रदेश में सुशोभित हो रहा था।
- २१. निर्वाचन समाप्त होने पर बंगाल देश की प्रसिद्ध पार्टी को श्री मुजीब की ग्रध्यक्षता में बहुमत प्राप्त हो गया। इसलिये बंगाल निवासियों ने यह मत प्रकट किया कि सारे देश में इसी पार्टी का शासन होना चाहिये।
- २२. पर ग्रफ़सोस, उस समय पाकिस्तान में कठोर सैनिक शासन था ग्रौर निर्देयी यह्या खां उस समय उस देश में राष्ट्रपति था।
- २३-२४. मुट्टो नामक एक अन्य चतुर व्यक्ति विदेशमन्त्री पद पर आसीन था, जिसकी मन्त्रणा के वशीभूत हो कर दूसरे के विचार को प्रमाण मानने वाले मूढ़ यह्या खां ने वह काम किया जिसकी स्वप्न में भी किसी को आशा नहीं थी। अवामी लीग की विजय होने पर भी उसने उसे देश का शासन नहीं सौंपा।
  - २५. न केवल उसने यही नहीं किया ग्रपितु इससे भी घृिणित एक कार्य किया। उसने ग्रपने (ही) बंगाल नामक प्रदेश पर सेनाग्रों से ग्रकस्मात् श्राक्रमण् कर दिया।
  - २६. २६ मार्च, १९७२ को उस नृशंस ने बंगाल के नेता मुजीब को गिर-पतार कर लिया ।

- २७-२८. उसने रात्रि के समय वह घोर पाप किया जिससे सौप्तिक पर्व की याद ताजा हो गई। उसके आदेश का पालन करने वाली हिंसारत सेनाओं ने उस भूभाग में नरसंहार कर डाला और वहां की सब चीजों को नष्ट कर दिया। वहां निर्दोषों का यह संहार कई दिनों तक चलता रहा।
  - २१. बुद्धिजीवियों को विशेष रूप से चुन चुन कर मार डाला गया ताकि यह प्रदेश लम्बे समय तक भी किसी प्रकार ग्रपना उत्थान न कर सके।
- ३०-३२. वह जो रात्रि इस देश में बीती, सचमुच ही वह प्रलय की रात्रि के समान भयद्धर थी। हिंसा नटी के इस ताण्डव नृत्य से रोमाज्वित, व्यथा से भरे मन वाले अवामी लीग के सभी के सभी अत्यन्त कृद्ध नेता अपने देशवासियों के द्वारा ही किये जा रहे अपने देश के घोर विनाश को देख पाँव तले चोट खाये साँप की तरह भयज्कर कोघ से भर उठे। और उन्होंने स्वतन्त्रता की महान् घोषगा कर दी।
  - ३३. उन्होंने कहा—इस से ग्रागे हमारी यह रम्य, समृद्ध, सुखप्रदा मातृ-भूमि पाकिस्तान का ग्रंग नहीं रहेगी।
  - ३४. संसार में हमारा देश स्वतन्त्र हो श्रीर पाकिस्तान के सुदढ़ पाश से श्राज ही मुक्त हो जाय। सिंह के समान महान् शक्ति वाले उन वीरों ने संसार में यह सिंहगर्जना की।
  - २४. बंगाल के लोग हमसे ग्रलग होना चाहते हैं—यह्या ग्रादि ऐसा समक्ष कर ग्रौर क्रोध में भर कर, मानों भूताविष्ट हो ग्रत्यन्त घोर पापकर्मों में जुट गये।
  - ३६. उसके ग्रधीन उसके निर्दय सैनिकों ने वह घोर कर्म किया जो पहले कभी न हुग्रा था। उन्होंने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया ग्रीर उनके सुखी घरों को भस्मसात् कर दिया।
  - ३७. उन कुलकलङ्कों ने कुलस्त्रियों से बलात्कार कर उन्हें दूषित कर दिया ग्रीर घोर पैशाचवृत्ति का ग्राश्रय लेकर ग्रनेक ग्रमानुषिक कार्य किये।
  - रैन वे नरराक्षस कभी तो स्त्रियों को उनके बन्धुजनों के देखते देखते अपने कैम्प में ले जाते थे। वे इनके साथ अन्यायाचरण करते थे और बहुत समय तक उन्हें अपने पास रखते थे।

- ३१. ऐसी स्थिति या जाने पर अपनी सुरक्षा की इच्छा से हजारों ग्रीर लाखों ग्रादमी, देशों में उत्तम शरण्य भारतवर्ष की शरए। में ग्रा गये।
- ४०. सुतरां सङ्कटग्रस्त ग्रौर भूखे नंगे शरणार्थी जनों की एक निरन्तर बाढ़ नदियों के जल की तरह बंग देश से यहां ग्राती रही।
- ४१. ग्रोह ! ग्राठ महीने तक यही स्थिति रही ग्रौर लोग ग्रनवरत रूप से इस देश में ग्राते रहे। एक वह समय ग्राया जव भोजन ग्रौर वस्त्र पाने वाले ऐसे लोगों की संख्या एक करोड़ तक पहुंच गई।
- ४२. भारतदेश स्वयं बहुत समृद्ध नहीं था फिर भी इसने उनका बहुत समय तक सर्वविदित ग्रतिथिसत्कार किया ।
- ४३. बंग देश में टिके हुए ग्रन्य लोगों ने ग्रपनी मुक्ति को मन से चाहते हुए मुक्तिवाहिनी नामक एक सेना की तुरन्त स्थापना कर ली।
- ४४. इस सेना के सिपाही प्रशिक्षित नहीं थे और उनके पास शस्त्र भी ग्रत्प मात्रा में ही थे, फिर भी उन्होंने सङ्कल्प की शक्ति के द्वारा ही पाकिस्तान की सेना से घमासान युद्ध किया।
- ४५. भारत देश की सहायता के विना भला यह सब कुछ कैसे हो सकता था। इस कारण सन्देह के डंक से डसा हुग्रा वह (पाकिस्तान) भारत का शत्रु बन गया।
- ४६-४७ ग्रपनी स्थापना के समय से लेकर ही वह क्रोध से विल्कुल पागल हो रहा था। (ग्रालिर) दिसम्बर मास में पाकिस्तान ने ग्रपनी सेनाग्रों से भारत देश के प्रदेशों पर ग्रप्रत्याशित ग्राक्रमण कर दिया ग्रीर जहां तहां सोते हुए लोगों पर हवाईजहाजों से बम बरसाये। तब यह सब कुछ विल्कुल ग्रसहा हो गया।
  - ४८. ऐसा ग्रप्रत्याशित भयङ्कर संकट ग्राने के समय स्फूर्ति ग्रीर धैर्य की भव्य मूर्ति चतुर इन्दिरा (भारत के) प्रधानमन्त्री पद पर ग्रासीन थी।
  - ४६. यद्यपि बहुजन संख्या वाला चीन देश पाकिस्तान का सहायक था और वैभवशाली ग्रमेरिका नाम का देश भी उसका मित्र था परन्तु भारत के साथ घोर संग्राम छिड़ जाने पर शक्तिशाली इन्दिरा का हृदय क्षरा भर के लिए भी भयभीत नहीं हुग्रा।

### चौबीसवाँ सर्ग

- १. वे ग्रतीव दृढ़ निश्चय वाले प्रसिद्ध (भारतीय) वीर सामने खड़े हुए काल की भी बिल्कुल परवाह न करते हुए प्रागों को हथेली पर रख कर ग्रपनी मानृभूमि की रक्षा के लिए उसका ग्रादेश पाकर तुरन्त शत्रुग्रों के देश की सीमा में घुस गये।
- २. तब देश के पूर्वी ग्रीर पश्चिमी भाग, बंगाल, छम्ब ग्रीर सिन्ध में ग्रत्यन्त भयङ्कर युद्ध छिड़ गया। उसमें प्रथितकीर्ति भारतीय योद्धाग्रों ने पाकिस्तानी शत्रु-सैनिकों को विजित करने के लिए ग्रद्भुत शौर्य का परिचय दिया।
- महान् शौर्य के कारण प्रसिद्ध भारतीय (वीर) बंगाल को शीघ्र ही काबू में करके विजयी वनकर हर्षोत्कर्ष के साथ शोभायमान हुए। विस्तृत सिन्ध प्रान्त में भी ग्रत्यन्त भीषण युद्ध में उन्होंने सैंकड़ों वर्ग मील भूमि शत्रुग्रों से छीन ली।
- ४. बंगाल के ग्रसंख्य ग्रामों ग्रौर नगरों को जीतकर भारतीयों ने ढाका शहर के पास मोर्चे लगा लिए। उस (नगर) में स्थित हताश शत्रु-सैनिकों ने पराजय को सम्मुख देख हमारी सेनाग्रों के सामने ग्रविलम्ब ग्रात्म-समर्पण कर दिया।
- ५. इस प्रकार लाख की संख्या में परकृत परिभव से लिज्जित शत्रु-योद्धा मैदान नामक विशाल स्थान पर तुरन्त एकत्रित हुए । स्वयं बन्दी बने हुए वे ढाका से भारत लाये गए, जहाँ उन्होंने वर्ष भर सुख-पूर्वक समय विताया ।
- ५० पर ग्रफ़सोस ! छम्व-क्षेत्र में हमारे सैनिकों के ग्रात्म-सम्मान को कुछ ठेस लगी । ग्रत्यन्त प्रबल दैव जब विपरीत होता है तो क्या कुछ नहीं कर देता । इस क्षेत्र में कुछ भू-भाग शत्रुग्नों के हाथ लग गया। क्योंकि इस स्थान पर उनकी शक्ति बहुत थी ग्रौर वे ग्रनेक उप-करणों से लैस थे ।

- ७. बंग-देश पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। भारत में खुशी की लहर दौड़ गई जिससे शत्रुग्रों के मन में भय बैठ गया। उसके पश्चात् दैत्य-संहार से प्रसन्न दुर्गा की तरह विश्व-विदित इन्दिरा ने युद्धविराम की घोषणा कर दी।
- प्रमारा देश दूसरों की भूमि विल्कुल भी नहीं चाहता' यह मन में विचार कर ग्रौर शत्रुग्रों के साथ बात-चीत कर उसने जो जो प्रदेश जीत लिए थे उन सब को स्वयं उन्हें वापस कर दिया ग्रौर उन्होंने भी हमारे जीते हुए भू-भागों को हमें सौंप दिया।
- ६-१०. जो लाख शत्रु-सैनिक हमारे देश में वन्दी वना लिए गये थे, भारत ने स्वयं उन्हें अपने देश पाकिस्तान में भेज दिया। यह सब कुछ सुन्दर पर्वतीय नगर (शिमला) में पाकिस्तान के मुख्य सचिव और इन्दिरा जी की वार्ता से सुकर हो गया जहाँ लोक कल्याए। की दिष्ट से सूभ-बूभ वाले उन दोनों ने यह निश्चय किया कि ग्रापस में फिर से मैत्री उत्पन्न हो ताकि दिव्य शान्ति लोगों के मन को पूर्ण रूप से सुखी कर सके।
  - ११. लगातार के पारस्परिक प्रयत्नों से सङ्घर्ष शान्त हों। दूसरे देश इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। सब प्रकार के भगड़ों में उनका अपना स्वार्थ होता है और हमारा कोई हित नहीं होता। दढ़ता से अपनाये गए इस सिद्धान्त ने खुशी की लहर दौड़ा दी।
- १२. इस (सिद्धान्त) को अपनाकर युद्ध के क्लेशों का अनुभव करने वाले और दुखों को भोगने वाले दोनों देशों का कामनाओं की पूर्ति करने वाला सौहार्द फिर से चमक उठा। जो व्यापार आदि बन्द हो गया था वह फिर से खुल गया और दोनों देशों की आपसी सञ्चार व्यवस्था फिर से चालू हो गई।
- १३. सन् उन्नीस सौ छियत्तर ईस्वी में सतत प्रयास के परिगामस्वरूप सकल जनता को सुख देने वाली यह सारी व्यवस्था सम्पन्न हो गई। ग्रत्यन्त सुखप्रद दौत्य-सम्बन्घ ग्रादि भी फिर से स्थापित हो गये। इसलिए दोनों देशों में मैंत्री की भावना शोभायमान हुई।
- १४. यह स्नेहसम्बन्ध केवल पाकिस्तान नामक देश के साथ ही स्थापित नहीं हुम्रा, ग्रपितु ग्रनेक वर्षों से ग्रवरुद्ध हुम्रा यह चीन के साथ भी कायम हो गया।

- १५. इस कारण संसार में हुएं के प्रकर्ष की वर्षा करने वाला और स्नेह की ग्रभिवृद्धि करने वाला (दोनों देशों का) दौत्य सम्बन्ध सन् १९७६ में फिर से स्थापित हो गया।
- १६. हमारे देश के दक्षिए की स्रोर श्रीलङ्का नाम का देश भरपूर शोभा पा रहा है स्रौर नेपाल नामक देश हिमालय के शिखर पर मुकुट के रूप में प्रकाशमान है। यह खेद की बात है कि दोनों ही देशों को हमारे विषय में पर्याप्त भ्रान्ति उत्पन्न हो गई थी जिसके कारए इन देशों के साथ हमारी मित्रतों में कुछ कमी स्रा गयी थी।
- १७. यह वात ठीक नहीं है इसलिए इन्दिरा ने इस दिशा में तुरन्त महान् प्रयत्न किया जिसके कारण इन दोनों की भ्रान्ति दूर हो गई और फिर से सुखद मित्रता स्थापित हो गई।
- १८. इस इन्दिरा के प्रोत्साहन से शासन में ग्रन्य वहुत सा कार्य हुग्रा जो विलक्षण होने के कारण सब लोगों को ग्राश्चर्य में डाल देता है।
- १६. उदाहरगार्थं लोकहित के लिए परमागु-तत्त्व का महान् विस्फोट हुग्रा । श्रवर्णनीय परमागु-शक्ति सिद्ध होने पर लोकहित कर सकती है ।
- २०. यह ग्रभूतपूर्व कार्य विस्तृत मरुभूमि के पोखरण नामक स्थान पर १९७४ में हुग्रा।
- २१. श्रेष्ठ नेत्री इन्दिरा ने चिन्ताकुल समस्त संसार को तुरन्त आश्वासन दिया कि इस विस्फोट का उपयोग कभी भी विनाशक अस्त्रों के निर्माण के लिए नहीं होगा।
- २२ यह देश निश्चय ही शान्ति-प्रधान है। यह किसी का भी विनाश नहीं चाहता। इस देश की ऐसी परम्परा है कि यहां के लोगों को प्राणि-हिंसा अभिमत नहीं है।
- २३. यहां सभी लोगों के साथ मैत्री ग्रभीष्ट है। यहां उत्तम कल्याग्यकारी विचारों का प्रचार है। यहीं प्राचीन ऋषियों ने 'वसुधैव कुदुम्बकम्' की घोषग्या की थी।
- २४-२५. इस प्रकार का एक ग्रन्य कार्य भी यहां सम्पन्त हुग्रां जिसका किसी को कभी विचार भी नहीं ग्राया था। बल प्रयोग के बिना ही सिकिकम

नामक प्रसिद्ध उत्तम देश का वहां की जनता के आग्रह से हमारे देश में अत्यन्त हुद्य विलय हो गया, जिससे दोनों सुन्दर देश मिलकर एक हो गये।

- २६. हिमालय नामक पर्वत में सिक्किम नाम का देश है। पिता की गोद में बैठे (पुत्र) के समान अपनी विलक्षण सुषमा को घारण किये हुए यह विराजमान है।
- २७. जिस सुन्दर देश के पास सब दिशाग्रों में सब लोगों के लिए सुखप्रद हिमालय की ऊँची ग्रौर हिमाच्छादित विख्यात चोटियां शोभायमान हो रही हैं।
- २८. जहां सुखद, रम्य, श्यामल, विस्तृत वन शोभायमान हैं श्रौर शीतल, सुखकर तथा शीकरयुक्त समीर वर्ष के श्रधिकांश भाग में बहता रहता है।
- २६. चिरकाल से सिक्किम नामक इस मनोहर देश में नेपाल-वंशी, भारत-वंशी ग्रौर चीन-वंशी लोग सुखपूर्वक रहते चले ग्रा रहे हैं।
- ३०. बहुत समय से चोग्याल नाम के राजा इस ग्रपने देश पर शासन किया करते थे। स्वतन्त्र होते हुए भी (सिक्किम) देश की सुरक्षा का भार भारत सरकार पर था।
- ३१. इस समय यहां जो चोग्याल नाम का राजा था वह विद्वान् होते हुए भी नासमक्त था। प्रजा के प्रति उसका व्यवहार ठीक न था। इस लिये जनता में उसके प्रति ग्रसन्तोष उत्पन्न हो गया।
- ३२-३४. इस देश में कांग्रेस नामक एक संस्था थी जो इसके शासन को सहन न कर सकी। इसलिये उसने अपने जनप्रिय उत्तम मत का प्रचार शुरू कर दिया कि इस देश में तुरन्त लोकप्रिय शासन की स्थापना होनी चाहिये। इस मांग के अनुसार वहाँ चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस दल को अभूतपूर्व विजय मिली। इसलिये वहां उसका लोकप्रिय शासन स्थापित हो गया। उसने भारत से प्रार्थना की कि यह सिक्किम नामक देश भारत का अंग बना लिया जाय।
  - ३४. उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर इस ग्रतिपावन भारत देश ने उस लघु परन्तु रम्य देश को ग्रपने ग्रन्दर मिला लिया ।
  - ३६. इस भूमि (भारत) में जैसे इक्कीस राज्य शोमा पाते हैं उसी प्रकार

यह वाईसवां राज्य (भारत का ग्रङ्ग) बन कर इन्दिरा के कौशल की ख्याति चारों ग्रोर फैलते हुए शोभा पाने लगा।

- ३७. ग्रीर इस प्रकार यह इन्दिरा की सत्प्रेरणा का फल है कि इस ग्रयने देश में ग्रार्थभट नामक उपग्रह की सम्यक् रूप से रचना हुई जो पृथ्वी की परिक्रमाएं करने लगा।
- ३८-३८. पिरचम के समृद्ध देशों में भले ही यह कुछ ग्रारचर्यजनक बात न हो, क्योंकि वहां विज्ञान की शिक्षा बहुत उन्तत हो चुकी है ग्रौर वहां विचित्र प्रकार के यन्त्र बन चुके हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि भारतवर्ष में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि यह देश वैसा समृद्ध नहीं है ग्रौर न ही यहां उस प्रकार के साधन हैं।

४०. वैज्ञानिकों में मूर्घन्य माने जाने वाले, निरन्तर परिश्रम करने वाले भारतदेशोत्पन्न वैज्ञानिकों के द्वारा यह कार्य सम्पन्न हुम्रा यह विचित्र लगता है।

- ४१-४२. चहुँ ग्रोर प्रसिद्ध परमाणु-तत्त्व के विस्फोट से ग्रीर ग्रार्थभट नामक उपग्रह के विलक्षण निर्माण-कार्य से हमारा देश समुन्नत ग्रीर प्रसिद्ध देशों की पंक्ति में स्थान पा गया है। इस (महान्) फल की प्राप्ति में इन्दिरा का निरन्तर निर्देशन ग्रीर उसकी प्रेरणा ही हेतु है।
  - ४३. 'वैंकों का धन ग्रपने देश के हित में प्रयुक्त हों' ऐसा उत्तम विचार वना कर इन्दिरा ग्रपने देश के कार्य में जुट गई।
  - ४४. उस विद्वद्वरेण्या ने उनमें से चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण का ग्रादेश दे दिया। (इस प्रकार) मितवैभव के द्वारा उसने ग्रनेक प्रकार की जटिल समस्याग्रों का समाधान कर दिया।
  - ४५. लोगों की यहां एक जाबर्दस्त मांग थी कि पञ्जाबी सूबा ग्रलग से बना दिया जाय। श्री नेहरू के समय से ही बड़ा विषादकारी ग्रान्दोलन इस सम्बन्ध में चल रहा था।
  - ४६. बहुत वर्षों तक निरन्तर वह प्रशासनिक कार्य में एक बड़ा भारी रोड़ा बना रहा। भ्रपने प्रधान मन्त्रीपद (-स्वीकृति) के भ्रारम्भ में ही इसने उस (ग्रान्दोलन) को शान्त कर दिया।

- ४७. टढ़िचत्त, साहस ग्रीर महती विवेकबुद्धि से युक्त इस (इन्दिरा) ने भली प्रकार विचार कर नये पंजाबी सूबे के निर्माण की घोषणा कर दी।
- ४८. चूंकि यहां उपद्रव म्रादि म्रौर दुखों की घर हिंसा म्रादि शान्त हो गये इसलिये शान्त लहरों वाले समुद्र की तरह सब लोगों ने इसके चातुर्य की भूरि भूरि प्रशंसा की ।
- ४६. इसने उसी चतुराई से कश्मीर-विषयक समस्या का भी समाधान कर दिया और नदियों के जलों से सम्बन्धित जटिल समस्याओं का भी इसने हल ढूंढ निकाला।
- ५०. पर इस कल्याणी का चातुर्यं तो सङ्घर्षं काल में ग्रौर रूस देश के साथ बीस वर्षं की ग्रविंघ वाली मैत्री-सन्धि के समय खुल कर सामने ग्राया।
- ५१. बंगला देश में लोगों के सङ्घर्ष-रत होने पर ग्रौर उनके निरन्तर भारत में शरणागत होने पर रूस ने हमें वड़ी भारी सहायता दी। ग्रमेरिका से मिली सहायता तो उसका पासंग भी न थी।
- ५२. पाकिस्तान के साथ भयङ्कर युद्ध छिड़ जाने पर रूस ने ग्रनेक उत्तम शस्त्रों ग्रस्त्रों से हमारी सहायता की ग्रीर हमें भारी समर्थन दिया।
- ५३. संघर्ष की घड़ी में इस दृढ़ बुद्धि वाली (वीराञ्जना) ने जनता का नेतृत्व किया। भारत भूमि पर कोई ग्रन्य व्यक्ति वैसा नेतृत्व प्रदान करने में समर्थ न हो सकता।
- ५४-५५. इसलिये तात्कालिक राष्ट्रपति श्री गिरि ने विचार कर १८ दिसम्बर १९७१ को भारत-रत्न की उपाधि से इस विदुषी को ग्रलंकृत किया। सच है—गुगाः पूजास्थानं गुगाषु न च लिङ्कंन च वयः।
  - ५६. इस प्रकार बुद्धिमानों में श्रेष्ठ इस इन्दिरा ने समुचित ढंग से शासन चलाया श्रीर विशाल भारत देश ने बड़ी भारी ख्याति श्रीजित की।
  - ५७. इसके भली प्रकार शासन चलाते हुए भी कुछ ग्रशान्त मन वाले लोगों ने बहुत से ग्रनिष्ट कार्य किये।
  - ५८. इन अनुचित ढंग से सोचने वालों ने इस पर वृथा ही आक्षेप लगाये और अनिष्ट की इच्छा से वे व्यर्थ ही इसकी निन्दा करने लगे।

- पृष्ट. पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारगा महंगाई बढ़ गई स्रोर समय क कुछ ऐसा प्रभाव हुस्रा कि वस्तुएं सब दुर्लभ हो गईं।
- ६०. युद्ध के बाद देश में वर्षा नहीं हुई। इसलिये खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो गई।
- ६१. इन वस्तुग्रों के ग्रभाव को देख दुर्बुद्धि ये प्रेरित हो कर इस देश के बहुत से व्यापारियों ने वस्तुग्रों का संग्रह कर लिया।
- ६२. चीजें नहीं हैं ऐसा कह उन्होंने ग्रपनी दुकानों की वजाय काले बाजार में चीजें वेचनी शुरू कर दीं।
- ६३. ये दुर्बुद्धि लोग दूसरों से छुप एकान्त में उन्हीं वस्तुग्रों को लालच के कारण ग्रधिक मूल्य पर ग्राहकों को देने लगे ।
- ६४. रिश्वत का अनिष्टकारी आदान प्रदान काले नाग की (के विष) तरह देश में सब जगह फैल गया ।
- ६५. वहुत से समाचार-पत्र सरकार विरोधी अनेक निराधार समाचारों को मनमाने ढंग से प्रकाशित करने लगे।
- ६६. तस्करी का धन्धा करने वाले कुछ देशद्रोही लोगों ने बहुमूल्य पदार्थीं को विदेशों से लाना शुरू कर दिया।
- ६७-६८. श्रनेक व्यवसायों में ग्रान्दोलनों ग्रीर हड़तालों की भरमार, विद्यालयों में ग्रनुशासनहीनता ग्रीर सरकारी विभागों में जनता को दुखी करने वाली मनमानी सर्वत्र बढ़ी हुई दिखाई देने लगी।
  - ६१. हिंसा की प्रवृत्ति ने लोगों के हृदय में घर कर लिया, जिसका कि केन्द्रीय मन्त्री ललितनारायण मिश्र को शिकार बनना पड़ा।
  - ७०-७१. उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायाधीश श्री ग्रजितनाथ राय ने ग्रपनी कार में वम देखा, पर सौभाग्य से वह फटा नहीं, जिससे न्यायमूर्ति की किसी प्रकार से रक्षा हो गई।
    - ७२. ऐसी स्थिति में कुछ इस प्रकार का कार्य करना म्रावश्यक था जिससे म्रराजकता मधिक देर तक पांव न जमा सके।
    - ७३. यह देश ग्रहयुद्ध से दुकड़े दुकड़े न हो जाये और सद्यः प्राप्त स्वतन्त्रता हमसे छिन न जाये ।

- ७४. यह सब कुछ सोच कर कृतबुद्धि विदुषी (इन्दिरा) ने निभैय होकर अपने देश में आपात-कालीन स्थिति की घोषगा कर दी।
  - ७५. ग्रास्चर्य की बात है कि उस घोषणा मात्र से सारा कोलाहल चित्र में खिची हुई मूर्ति की तरह शान्त हो गया।
- ७६. इंसने छः दलों को भी तुरन्त ग्रवैंघ घोषित कर दिया। उनके सदस्य भी उसके ग्रादेश से जेलों में ठूंस दिये गये।
- ७७. जो समाजविरोधी तत्त्व थे ग्रौर जो तस्कर ग्रादि थे वे एकदम कारागारों में भेज दिये गये।
- ७८. तत्पश्चात् निश्चय ही ग्रपने देश के उद्घार की इच्छा से उसने बीस-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की।
- ७६. इसे केवल यही चिन्ता थी कि यह मेरा देश सुखी होकर ग्रौर संकटों से उबर कर संसार में ग्रविलम्ब ग्रलौकिक ख्याति को प्राप्त हो।

## पच्चीसवां सर्ग

- श. जब तक मैं ग्रपने प्यारे देश को हर प्रकार से उन्नत ग्रीर खुशियों से भरपूर न देख लूं तब तक मेरा मन परम शान्ति को नहीं पा सकता यह सोच इन्दिरा ने उसके लिये ग्रभूतपूर्व प्रयत्न किया।
  - २. ग्रपेक्षित ग्रार्थिक साधनों के विना निश्चय ही तिनक से सुख की सम्भावना नहीं—इस प्रकार वह विदुषी चिन्तन में लीन रहा करती थी। ग्रपने चिन्तन के फलस्वरूप उसने ग्रपने देश के सुखों में वृद्धि करने वाली नई कार्यपद्धित की घोषगा कर दी।
  - इ. ग्राथिक समृद्धि के बिना हमारी स्वतन्त्रता ग्रधूरी है—यह सोच उसने भली प्रकार विचारे हुए ग्रपने बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषगा की।
  - ४. अनेक शताब्दियों तक निर्देयी सूदखोरों के द्वारा जिन का मनमाना शोषण किया जाता रहा भला उन ग्रंभागे लोगों के लिये इस देश में स्वतन्त्रता शब्द का क्या ग्रर्थ हो सकता है ?
  - ५. जिनके पास सूई की नोक के बराबर भी घरती नहीं, अथवा जिनके पास (सिर छुपाने के लिये) अपना भोंपड़ा तक नहीं, भला उन अभागे लोगों के लिये स्वतन्त्रता शब्द का क्या अर्थ हो सकता है ?
  - ६. ग्राह! जो ऋण चुकाने में ग्रसमर्थ होने के कारण ग्रपने को बन्धक बना डालते हैं भला उन ग्रभागे लोगों के लिये स्वतन्त्रता शब्द का क्या ग्रथं हो सकता है ?
  - ७. जो दिन रात मेहनत करते हैं, परन्तु फिर भी दीन ग्रौर दिख़ हैं भला उन ग्रभागे लोगों के लिये स्वतन्त्रता शब्द का क्या ग्रर्थ हो सकता है ?
  - प्रमान की गंगा बह रही हो, परन्तु इस देश में जिनके लिये काला अक्षर भेंस बराबर है भला उन अभागे लोगों के लिए स्वतन्त्रता शब्द का क्या अर्थ हो सकता है ?

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

- ह. जब तक ये मुखी नहीं हो जाते, जब तक ये भारतभूमि में संकटों में पड़े हैं तब तक मेरे मन की पीड़ा दूर नहीं हो सकती, शान्ति उसमें अपना स्थान नहीं बना सकती।
- १०. इनकी दशा कैसे सुधरे ? इन्हें सुख कैसे मिले ? बुद्धिमती इन्दिरा ने यह सब कुछ विचार कर ग्राथिक कार्यक्रम का ग्रादेश कर दिया।
- ११. करने योग्य इस देश में बहुत से कार्य हैं परन्तु देशहित को विशेष रूप से संमुख रखते हुए सभी विद्वान् इनमें वीस को मुख्य मानते हैं।
- १२-१४. इनमें से पहला है—प्रशासनिक व्यय में कमी तथा मूल्यों के स्तर को घटाना ग्रीर खाने पीने एवं ग्रन्य प्रकार की वस्तुग्रों के उत्पादन में वृद्धि का प्रयास करना एवं ज़रूरत के ग्रनुसार लोगों में उनका वितरण करना। दूसरा कार्य—कृषि योग्य भूमि की सीमा के निर्घारण के लिए कानून बनाना ग्रीर उनका सम्यक् रूप से परिपालन कराना। सीमा से ग्रधिक भूमि को भूमिहीन लोगों को देना ग्रीर उसका रिकार्ड तैयार करना।
  - १५. तीसरा कार्य है निर्घन भूमिहीन लोगों में उनके निवास के लिये तुरन्त भूखण्डों का वितरण करना। चौथा कार्य इन्हीं लोगों के रोजगार से सम्वन्धित है।
  - १६. वह है बन्धक मजदूरी ग्रौर जरखरीद दासता (वेगार) को ग्रवैध घोषित करना। इस कार्यक्रम का पांचवां सूत्र है—
  - १७. ग्रामीए लोगों पर जो ऋग् का भार था वह समाप्त हो जाय ग्रौर उस पर रोक लगे । सरकार द्वारा बनाये उत्तम कानून के द्वारा उसका उन्मूलन कर दिया जाय ।
  - १८. दवे हुए किसानों से ग्रथवा भूमिहीन किसानों से ग्रथवा दस्तकारी से ग्राजीविका कमाने वाले लोगों से कर्ज की वसूली पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।
  - १६. यह इसलिये है कि साहूकार लोग इसके बाद दिरद्र किसानों ग्रीर शिल्पकारों से इस प्रकार श्रपना ऋगा वसूल करने में बलात् ग्रथवा अन्यथा समर्थ न हों।
  - २०. छठा कार्य है खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित करना भौर उसका निष्ठा के साथ पालन कराना । CC-0. Prof. Salva Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

- २१. पचास लाख हेक्टर भूमि में सिचाई की योजना, भूमि के ग्रन्दर से जल की उपलब्धि ग्रीर कृषि के लिये उस का विनियोग।
- २२-३१. इन कार्यों में यह सातवां कार्य है। ग्राठवां कार्य यह है कि बिजली के उत्पादन में भ्रविलम्ब वृद्धि की जाय भ्रौर केन्द्र के भ्रघीन बड़े-बड़े ताप-विद्युत्गृहों का निर्माण किया जाय। नवम कार्य यह समक्षना चाहिये कि हथकरघे का काम करने वालों के लिये सूत की व्यवस्था की जाय ए वम् म्रन्य सुविधायें प्रदान की जायें ग्रीर कपड़े ग्रादि के उत्पादन में सरकारी क्षेत्र में नई योजनाएं वनाई जायें। इससे ग्रागे दसवां कार्य यह है कि जनसाधारण के लिये कपड़े की कीमत में सुधार ग्रीर उनमें उसके बटवारे की समुचित व्यवस्था की जाय। ग्यारहवाँ सुन्दर कार्य है बहरी काम में ग्राने वाली भूमि का राष्ट्रीयकरण करना, नये मकानों ग्रौर खाली भूखण्डों के क्षेत्र की सीमा का निर्घारण करना। तत्पश्चात् बारहवां कार्य है चलते फिरते विशेषज्ञ परीक्षकों का एक दस्ता तैयार करना जो श्रनल्प सम्पत्ति एकत्रित करने वाले परन्तु (कराधान) के लिये उसका थोड़ा मूल्य बताने वाले, करों की चोरी करने वाले ग्रथवा ग्रन्य किसी प्रकार का निन्दनीय ग्राथिक ग्रपराघ करने वाले लोगों का तुरन्त पता लगाये ग्रीर भली प्रकार जांच करने के पश्चात् सरकारी नियमों की घाराओं के अन्तर्गत उन्हें न्याययुक्त कठोर ग्रार्थिक दण्ड दिलाये। तेरहवाँ कार्य हैं सरकार के द्वारा विदेशों से तस्करी से लाई गई सभी सम्पत्तियों पर छापा मारने के लिये तुरन्त उत्तम कानून बनाने पर विचार करना । चौदहवां कार्य है उद्योगों में धनविनियोग की व्यवस्था, वस्तुग्रों के ग्रायात के लिये ग्राज्ञा-भङ्ग के ग्रत्यन्त गईंग्रीय कार्य में संलग्न देशद्रोही लोगों के लिये ग्राचार-संहिता ग्रीर दण्डनियमों का निर्माण । यह पन्द्रहवां कार्य समभना चाहिये कि-
  - ३२. उद्योगों में प्रबन्धकार्य में श्रमजीवियों का निर्दोष सहयोग हो । उसके लिये नियम बनें ग्रीर नई योजनाएँ बनाई जायें।
- विश्व के निर्माण के लिये राष्ट्रीय आजा-व्यवस्था लागू की जाय यह सोलहवां कार्य है। सत्रहवां कार्य है जिन लोगों की ग्राय न तो बहुत ग्रधिक है ग्रीर न बहुत कम उनके जिये ग्राय कर को किसीमा कर का निर्धारण करना। भव तक

कर छूट की सीमा छः हजार रुपये थी। दो हजार अतिरिक्त कर छूट देकर उसकी सीमा भ्राठ हजार रुपये कर दी जाय।

- ३६. ग्रठारहवां कार्य है निर्धारित मृत्य वाली वस्तुश्रों का छात्रालयों में वितरण करना श्रीर छात्रों के लिये उनकी समुचित न्यवस्था करना।
  - ३७. उन्नीसवां कार्य है विद्यार्थियों के लिये अपनी पाठ्यपुस्तकों और कापियों की व्यवस्था करना।
  - ३८. वीसवां ग्रीर ग्रन्तिम कार्य है शिक्षितों के लिये रोजागार हेतु नई उत्तम योजनाग्रों का निर्माण ग्रीर लोगों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था।
  - ३१. इन्दिरा ने इन बीस विलक्षण कार्यों की घोषणा की ताकि इस महान् देश में इन कार्यों को सम्पन्न करने से दरिद्रता का कल ड्रू निश्चित रूप से मिट सके।
  - ४०. 'दीप से दीप जले' उक्ति को चरितार्थ करते हुए इसके घीमान् पुत्र सञ्जय ने भी देश का हित चाहते हुए पांचसूत्री कार्यक्रम की घोषणा की।
  - ४१. शिक्षा मनुष्यों के हृदयों में ज्ञान नामक ग्रतिप्रदीप्त ज्योति का ग्राघान करती है। इसलिये ग्रपना हित चाहने वालों को निरन्तर सैंकड़ों उपायों से भी उसका उपार्जन करना चाहिये।
  - ४२. इस देश में लोग श्रज्ञान के अन्धकार में डूवे हैं। श्रतः कुछ भी करने में श्रसमर्थ हैं। उनके जाड्य श्रथवा श्रसामर्थ्य को दूर करने में शिक्षा ही समर्थ है।
  - ४३. दहेज की प्रथा ग्रत्यन्त हानिकर है परन्तु फिर भी इसे महत्त्व प्राप्त हो गया है। इसके कारण ग्रसंस्य कुटुम्ब सचमुच ही ग्रकिञ्चन हो गये हैं।
  - ४४. वर, उसका पिता और वर-पक्ष के अन्य लोग कन्या के पिता से पुष्कल धन-राशि तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं हड़पना चाहते हैं।
  - ४५. यदि मैं यह सब कुछ नहीं दूंगा तो इस कन्या का विवाह न हो सकेगा—यह विचार कर कन्या का पिता ऋग लेता है और वह दीन अनेक वर्षों के लिये अध्मर्गा हो जाता है।

- ४६. ऐसा होने पर भी दुर्भाग्यवश यदि वह जामाता के परिवार को (भविष्य में) जी भर देने में ग्रसमर्थ रहता है तो कन्या का जीवन ही खतरे में पड़ जाता है ।
- ४७. उम्र भर उसे वचनों (के कठोर वाणों) से बींघा जाता है ग्रौर वह वेचारी ग्रभागी सङ्कट में पड़ी हुई घौंकनी की तरह ग्राहें भरती हुई ग्रपना जीवन विताती है।
- ४८. इस प्रकार इस संसार में दहेज से ग्रनेक दुनिवार बुराईयां उत्पन्न होती हैं। इसलिये ग्रनथौं की मूल इस प्रथा को लोगों को छोड़ देना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं।
- ४६-५१. जिस प्रकार राहु नामक ग्रह चन्द्रमा को ग्रस लेता है, उसी प्रकार जाति-पांती के भेदभाव ने हमारे इस देश को ग्रस लिया है। मिएियों ग्रीर रत्नों से बना हुग्रा हार कीट से ग्रनुविद्ध होने पर कान्तिहीन होकर शोचनीय बन जाता है ग्रीर वैसा प्रतीत भी होता है। किसी भी कुल में जन्म तो दैव के ग्रघीन है। भला वह ऊंच ग्रीर नीच का कारण कैसे बन सकता है? यह बात सबको ग्रपने मन में विवेक-पूर्वक विचारनी चाहिये। इस विषय में, चाहे पण्डित हो ग्रथवा मूर्ख, सब के सब महान् मोह से समान रूप से ग्रस्त प्रतीत होते हैं।
  - ५२. (ग्रपने) इस देश में तीन वर्ण जन्म से ही ग्रपने को किसलिये बहुत ऊंचा समभें ग्रौर चौथा वर्ण किसलिये ग्रपने ग्राप को जन्म मे ही नीच समभ कर दुखग्रस्त रहे ?
  - ५३. दयालु प्रभु ने इस प्रकार का भेद लोगों में उत्पन्न नहीं किया। चूंकि लोगों ने ही इसे जन्म दिया है, इसलिये उन्हें चाहिये कि स्वयं ही इसे दूर भी करें।
  - ५४. बुद्धिमान् सञ्जय ने यह सब कुछ विचार कर मानों ग्रपनी माता के कार्यक्रम को सम्पूर्णता प्रदान करने के लिये उसमें यह पांचसूत्री कार्यक्रम भी सम्मिलित कर दिया।
  - ५५. जो लोग लिख पढ़ कर निकलें उनमें से प्रत्येक एक एक को शिक्षित करे। विवाह बिना दहेज के हो ग्रौर जातिप्रथा शीघ्र नष्ट हो जाय।

- पूर, जिस भूमि पर वृक्षों की बहुतायत होती है वही भूमि उत्तम मानी जाती है। वह केवल नेत्रों को ही सुख प्रदान नहीं करती, अपितु वर्षा लाने में भी नितान्त समर्थ होती है।
- प्७. लोक में यह प्रत्यक्षसिद्ध ग्रौर दढ़बद्धमूल घारणा है कि जहां वृक्ष प्रचुर मात्रा में होते हैं वहीं वृष्टि का भी ग्राधिक्य होता है।
- प्रत. वृक्ष मरुभूमि के फैलाव को रोक देते हैं और भूमि को फसलों के योग्य बना देते हैं। वे ग्रांखों के लिये भी लुभावने होते हैं। इसलिये लोगों को वृक्षारोपण करना चाहिये।
- ५६. ग्रज्ञान के भारी ग्रंधकार में डूवे हुए ग्रसंख्य दीन लोग इस देश में रहते हैं जिन सब के ग्राहार, निद्रा, भय, सन्तानोत्पत्ति ग्रादि पशुग्रों के समान हैं।
- ६०. प्रतिदिन ग्रपनी उदरपूर्ति के लिये वे भारी विडम्बना सहन करते हैं, इसलिये ग्रनेक प्रकार की व्याधियों में फंस कर जैसे तैसे दिन काटते हैं।
- ६१. ये ग्रपने लिये दिन में दो जून पर्याप्त भोजन जुटाने में समर्थ नहीं होते। फिर भी मूर्खता के कारण वच्चे पैदा करते चले जाते हैं जोकि उनके क्लेशों की वृद्धि का महान् कारण बनते हैं।
- ६२. अनेकों उपायों से भी इस देश में खाद्यान्त में उतनी अधिक वृद्धि नहीं होगी जितनी कि असंयम और मूर्खता के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो जायेगी।
- ६३. जब तक इस देश में लोग कल्यागा के हेतु संयम का पालन नहीं करेंगे तब तक सेंकड़ों यत्न करने पर भी हमारे इस देश को (दिख्ता से) छुटकारा नहीं मिल सकता। यह बात बिल्कुल सच है।
- ६४-६५. इसलिये देश में जनसंख्या बढ़ने न पाये यही मुख्य कर्तव्य है। उद्योग ग्रीर कृषि में समुचित उन्नित होने पर भी जनवृद्धि के कारण ग्रत्यन्त दुखप्रद दिरद्रता इस देश से जाने वाली नहीं, यह सच है। इसलिये जनवृद्धि को रोकने के लिये इस देश के लोगों को कोई यत्न ग्रवश्य करना चाहिये।
  - ६६. यदि किसी की दो अथवा तीन सन्तानें हैं तो उसे और बच्चा उत्पनन

- नहीं करना चाहिये। यदि वह स्वयं संयम का पालन करता है तो उससे बढ़ कर ग्रीर कुछ नहीं।
- ६७. नहीं तो उसकी स्वेच्छा से अथवा बलात् नसबन्दी हो जानी चाहिये ताकि वह आदमी सन्तान उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाय। इस प्रकार निश्चय ही जनसंख्या की वृद्धि रुक जायेगी।
- ६८. प्रत्येक व्यक्ति स्वयं एक एक सुन्दर वृक्ष लगाये ग्रौर जनवृद्धि पर रोक लगे—ये पांच कार्य हैं।
- ६९. बुद्धि-वल से युक्त यह श्रीसञ्जय भारी जोश को अपने अन्दर लिये हुए युवकों को नवीन मार्ग दिखा कर इनका समुचित रूप से नेतृत्व कर रहा है।
- ७०. इस भद्र पुरुष के पास सुदृढ़ सङ्कल्पशक्ति, दूरर्दिशता ग्रौर मितवैभव हैं। सौभाग्यवान् पुत्र को माता से ग्रत्यन्त स्पृह्णीय गुणों की उपलब्धि हुई है।
  - ७१. इस प्रकार मां और वेटे के निरन्तर परिश्रम से यह सुन्दर देश शीघ्र ही कीर्ति, समृद्धि ग्रौर शान्ति की चरम सीमा को पहुँच जायेगा।
- ७२-७३. हमारे देश में उच्छृङ्खलता की निरोधक, लोकानुशासक, चिर ग्राकांक्षित ग्रापातकालीन स्थिति की विलक्षण घोषणा मात्र से उपद्रव एकदम शान्त हो गये, ग्रान्दोलन ग्रादि बन्द हो गये, देश में सब ग्रोर शान्ति फैल गई ग्रीर लोगों को एक ग्रचम्भा सा हो गया ।
  - ७४. ग्रधिकारी लोग समय पर ग्रपने कार्यालयों में जाने लग गये, श्रीर रेलें ग्रादि भी ठीक समय के ग्रनुसार ग्राने जाने लगीं।
  - ७५. सर्वहितकर विशिष्ट अनुशासन तुरन्त सर्वत्र दिखाई देने लगा । सब लोग सोचने लगे—क्या यह कोई माया है या कोई इन्द्रजाल ?
  - ७६. चूंकि म्रान्दोलन म्रादि सब बन्द हो गये इसलिये देश में उत्पादन में वृद्धि होने लगी। उद्योगों में चिरवाञ्चित उत्पादन की क्षमता बढ़ने लगी।
  - ७७. जो लोग चिरकाल से नितान्त उपेक्षित थे उनका हित करने वाली सुन्दर विचारों वाली, परम विदुषी, दीनों की मित्र इन्दिरा का इस देश में सब ग्रोर जय जयकार होने लगा।

- ७८. ग्रत्यधिक गरीवी के शिकंजे में जकड़े हुए जिन लोगों के पास न घर था ग्रौर न भोंपड़ी, उनके लिये सरकार ने तुरन्त सत्तर लाख मकान बनवाकर दिये ।
- ७६. पहले अनुशासन में ढील आ गई थी, इसीलिये भारत में आंपात-स्थिति की घोषणा करनी पड़ी । अनुशासन के लौट आने पर सभी अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जायेंगे।
- द०. (निर्धन) लोगों में बहुत सी भूमि वांटी गई। उन्हें ऋगा के चंगुल से भी छुटकारा मिल गया। जो बन्धक मजदूर थे वे भी सब के सब मुक्त हो गये।
- ६१-६२. जो चीजों में निकृष्ट प्दार्थों की मिलावट करते थे, जो करों की चीरी करते थे, जो तस्करी का घन्धा कर विदेशों से बिक्री के योग्य वस्तुएं ग्रपने देश में लाते थे ग्रौर जो लोग स्वार्थ के वश में होकर महँगाई के लिये माल की जमाखोरी करते थे, ग्रहो, ग्राज वे सब जेल की हवा खा रहे हैं ग्रौर उन्हें कठोर दण्ड दिया ज रहा है।
  - देवी इन्दिरा लोकहित के लिये इस प्रकार के अनेक अन्य कार्य कर रही है।
  - पर कठोर परिश्रम, दूरदृष्टि, दृढ़ संकल्पशक्ति ये सब संयम के साथ मिल कर चार महाव्याहृतियां कहलाती हैं।
  - ५५. हमारा देश बहुत महान् है। यह स्वर्ग ग्रीर ग्रपवर्ग का निमित्त-भूत है। इस सुन्दर देश से ही प्राचीन काल में संसार के सब लोगों ने ग्रपने ग्रपने चरित्र की शिक्षा ग्रह्गा की थी।
  - ५६. कालवश इस देश की दशा ग्रति शोचनीय हो गई ग्रौर यह दिखता की चरम सीमा को पहुँच गया। ग्रब यह फिर से ग्रपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर लेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है।
  - प्रकृत के मन में हमेशा ये स्वप्न उत्पन्न होते रहते हैं यह मेरा देश पूर्ववत् वैभव से पूर्ण हो जाय, इस देश में लोगों की सब काम-नायें सुतरां पूर्ण हों ग्रीर इस देश की मनोहर ग्रलीकिक कीर्ति भली प्रकार सब ग्रीर फैल जाय।

- दद. इन स्वप्नों को साकार करने के लिये यह प्रतिदिन प्रयत्नकील है। इस साधुस्वभाव बुद्धिमती को क्षण भर की भी फुरसत नहीं। इस मानिनी के मन को उनकी चिन्ता सुतरां कचोटती रहती है। देश का परम सम्मान होने पर (उसमें रहने वाले) लोगों का भी सम्मान होता है।
- द शे सुन्दर स्वप्न शीघ्र ही फलवान् हों। इस देश में भूमि प्रचुर मात्रा में ग्रन्न उगाये ग्रीइ पुष्कल खनिज उत्पन्न करे। इस देश के सभी निवासी ग्रपनी बुद्धि को खुला रखते हुए सुख से भरपूर हो ग्रपने देश में प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करें।
- ६०. हे विद्वद्वृन्द ! ईश्वर की ग्रनुकम्पा से श्रीमती इन्दिरा के जीवन का निरूपए करने वाला यह काव्य ग्रव समाप्त हो रहा है।

# श्लोकानुक्रमणी

| ग्रकालमृत्युं तस्मिश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २१५       | ग्रथ केवलमेकदेव सा                | 200          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|
| म्रकालहीनं प्रजिघाय विद्युत्-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87        | ग्रथ गते क्रम एवममञ्जले           | 888          |
| म्रकालहीनं मतमेतदस्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७५        | म्रथ जन्म यदाऽभवच्छुभम्           | ४३           |
| म्रकृष्टपच्यं खलु यत्र सस्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७३        | भ्रथ तत्कृतवैशसान्निजां           | २०१          |
| ग्रक्षीयत वानुदिनं मनस्विनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>£3</b> | ग्रथ नवमवकल्प्य स्वीयकांग्रेस-    |              |
| ग्रगितजलधारा ग्रत्र रम्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | सङ्घं                             | २१5          |
| वहन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २३७       | ग्रथ बुद्धेविपरीततावशाद्          | १६७          |
| म्रत एवाहमभिख्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59        | ग्रथ यत्र ययावसी पुनः             | ४६           |
| ग्रतिकते सङ्कट एवमत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २४६       | ग्रथ रोषमुपागतः सुधीः             | 88           |
| ग्रतः परं स्यान्निह नोऽङ्गभूता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २४३       | म्रथ हिन्दुजनान् प्रति क्रुधं     | २०१          |
| म्रतिदुः खिममे स्वचेतसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २०४       | ग्रयैकदा वुद्धिमतीन्दिरेयं        | ७३           |
| म्रतिभूमिमुपेतवान् स्थितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४६        | ग्रथैकदा यातवती कृशाङ्गी          | १०५          |
| म्रतिविचित्रजवाहरकन्यका-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ११६       | ग्रथैवंविघेष्वे कमासीद्विशिष्ट-   | ३०           |
| ग्रतिशुभ्रं यश ग्रानने वहन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४६        | ग्रददुस्तेऽप्यनलं मुहम्मदा-       | २०२ं         |
| भ्रतो न वृद्धि समुपैतु सङ्ख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २८६       | श्रदीर्घर्दाशनो वृद्धाः           | २१६          |
| म्रतोऽनु तद्र्शनलालसोऽसौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०७       | ग्रद्रीणां खलु हिमखण्डपाण्ड-      |              |
| म्रतोऽनुरोधादयमस्य विद्वान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ११०       | राणि                              | ३५६          |
| म्रतोऽभवद् दुर्घटताऽत्र, क्लूप्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १६५       | ग्रधिगत्य तु व शसस्य तद्          | ४४           |
| म्रतो गते बन्दिगृहं स्ववन्धु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ५५        | ग्रधृष्यश्चाभिगम्यः सः            | २१२          |
| भ्रत्रान्तरे तज्जननी कृशाङ्गी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>£3</b> | ग्रनन्तरूपा किल बन्धुपङ्क्तिः     | २०           |
| म्रत्रान्तरे समुदभूदपवाद एकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १४१       | ध्रनलं निलयेषु चाददुः             | २०१          |
| श्रत्रान्तरे सैनिक एक एताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १८१       | ग्रनारतं ये श्रममाचरन्ति          | २७२          |
| प्रत्यल्पकालेन वभूव तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3         | ग्रनेकानि गीतानि भक्तिस्वरूपा     | <b>गि</b> २४ |
| ग्रथ कथञ्चिदवाप्तसुखस्थितिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १२३       | ग्रनेहसं नैव समर्थ ग्रासीत्       | ११०          |
| मथ कदाचिदभूत् प्रिय उत्सवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 388       | ग्रन्त्यं च विशं प्रिणिबोध कार्यं | २५०          |
| The state of the s |           |                                   |              |

| वन जामनेऽस्याः                    | २५५   | ग्रस्माकमेभ्यः कथमस्तु मुक्तिः    | ×3              |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|
| ग्रन्यच्च कार्यं बहु शासनेऽस्याः  | 58    | ग्रस्या उद्घार एतास्क्            | २१७             |
| ग्रन्यच्चापि रहस्यं               | २६६   | ग्रस्याः शुभे परिण्यावसरे         |                 |
| म्रन्यदेशेभ्य म्रानैषुः           |       |                                   | १५४             |
| ग्रन्योन्यसन्दर्शनमत्र चित्रं     | १८१   | सुगात्र्याः                       |                 |
| अपठिदयमहो ! यथा प्रबुद्धा         | 838   | ग्रस्याः सुतः सञ्जयनामकोऽपि       |                 |
| ग्रपत्यमेषाऽभिचकाङ्क्ष सुन्दरं    | 222   | ग्रहो ! विचित्रा मितिरिन्दिराय    |                 |
| ग्रपत्ययुग्मं यदि कस्यचित्तद्     | २८६   | भ्राकर्ण्य तस्या गिरमेवमध्या      | १७४             |
| ग्रपवाद इवाभवद् ध्रुवम्           | २०७   | म्राकर्ण्य सा तद्वचनं गभीरम्      | १७१             |
| ग्रपेक्षितस्यापि च तस्य सम्यक्    | २७४   | ग्राकृतीर्दधिरे चित्राः           | ३५              |
| ग्रप्रधृष्यस्य तस्यापि            | २१२   | ग्राकृष्यमाणा बलवच्च बन्दि-       | १५४             |
| म्रबला वा कृशकायाः                | 55    | म्राक्रान्तभारतैश्चीनः            | २११             |
| ग्रभवदभिनवस्यांशद्वयं राष्ट्र-    |       | म्राक्रान्तवान् भारतभूप्रदेशान्   | २४६             |
| कस्य                              | २३८   | ग्राख्यात चाथो निभृतं प्रवृत्ति   | 308             |
| भ्रभवदिह तु पीपल्स् पार्टिनाम्    | ना    | ग्रागच्छत्सपदि सह स्वभार्य-       | १६२             |
|                                   | २३६   | याऽतः                             | १६१             |
| प्रसिद्धाः                        | २०२   | म्राङ्ग्लास्त्वितो यान्तु परे यतर | 100 100 100 100 |
| ग्रभिवीक्ष्य मुहम्मदानुगान्       | २५६   | म्राङ्ग् लैराकान्तमस्त्यद्य       | 34              |
| ग्रभूतपूर्वं जयमित्यनेन           |       |                                   |                 |
| ग्रभूदत्र कंश्चिन्महात्मेतिपूर्वः | 70    | ग्रादेशं ते स्वजननभुवो रक्षण      |                 |
| ग्रम्बा यदाप्रभृति यातवती प्रिय   | ग्रा- | याधिगत्य                          | २५१             |
| <b>ऽस्याः</b>                     | १५५   | म्रानन्दनाम प्रथितं पृथिव्यां     | X.R             |
| ग्रभ्यष्टुवंश्च सुतरां            | 5%    | ग्रानन्दभवनाद्याताः               | ३७              |
| ग्रलक्षिताः परैश्चापि             | २६६   | ग्रानन्दलाभः सुतरां भवेन्नः       | 50              |
| ग्रल्पं वयस्ते ननु गच्छ मुग्धे    | ७४    | ग्रान्दोलनादिकं चापि              | ३७              |
| ग्रवातरत्तत्क्षणमेव भित्तेः       | १०६   | म्रान्दोलनादि प्रशमं यतोजात       | र २८६           |
| ग्रव्यवस्थितमजायत तस्याः          | १३७   | ग्रान्दोलनादिवृत्तिश्च            | २६६             |
| ग्रव्यवस्थितिवशाच्च कुटुम्बस      |       | ग्राबाल्यात्तातसङ्गे सा           | २१२             |
| अशृणोत्समुदीरिता गिरः             | २०७   | भ्रायासभूयस्त्वमभूत् किलास्य      | : १०४           |
| ग्रष्टादशैव मासान् सः             | 283   | मारोग्यलाभाय ततः क्लथाइ           |                 |
| भ्रष्टादशं कार्यमिहास्ति वस्तु    |       | ग्राविकाङ्क्षमिप सा ववाञ्छ        |                 |
|                                   |       | C                                 | EX              |
| असह्यमेतन्निधनं प्रियस्य          | २३२   | Manicana and                      |                 |

| ग्रासाद्य तत्सपदि सम्प्रतिपे-    |            | इत्येतदस्ति सुतरामविषह्यमेव       | १५१ |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|-----|
|                                  | १५०        | इत्येतदास्तेऽष्टममत्र कार्यं      | २७६ |
| म्रासीद्विवाहसमये परिधान-        |            | इत्येवं ते परमनिपुगाः सम्प्रधार्य |     |
| मस्याः                           | १५५        | स्वचित्ते                         | १५७ |
| ग्रा स्थापनाया रिपुतां प्रपन्नः  | २४६        | इत्येवं नैकघा बालाः               | ३६  |
| ग्राह चापि कुरु मद्गिरा घ्रुवम्  | ६८         | इत्येव तावद् गिरिनामधेयः          | २६४ |
| म्राह चापि दृढवागिमामसौ          | ६६         | इत्येव निघ्यानपरा ह्यजस्रं        | 8   |
| म्राह वत्सल इमां च विपश्चित्     | 888        | इत्येवमादि स्वमनःसु विज्ञाः       | 838 |
| इतरेतरपीडने रताः                 | २०३        | इन्दिराऽतिकृशगात्रतया मे          | 33  |
| इति कृत्यविघौ स्वदेशिनां         | · 85       | इन्दीवरतुल्यगुगायै                | 8   |
| इति तथा व्यवहारमुपैदियं          | ११७        | इन्दीवराक्षी तनुगात्रयिष्टः       | 38  |
| इति तस्य गिरं गरीयसीं            | ४४         | इमां शुभा सा दधती मति             |     |
| इति तेन कर्दायतं मनः             | २०३        | गुभां ।                           | २२५ |
| इति निरन्तरसङ्गतिभागियं          | १२२        | इमान्यनेकानि वबन्ध वीरः           | 838 |
| इति पितुर्वचनं श्रुतिदुःखद-      | १२०        | इयमास्त विशेषचर्चने               | २०६ |
| इति मतमिदमग्र्यं सर्व एवाभ्युपेत | य२३६       | इरावतीतीरगते प्रदेशे              | १३१ |
| इति मनसि विचिन्त्य प्राप्तरोषा   |            | ईषत्स्मतं प्रकृत्य                | द६  |
| हि बाङ्गाः                       | २३५        | उच्चन्यायालये चापि                | २६७ |
| इति वृत्तयुगप्रभावितः            | 83         | उच्चारगीयानि दिने प्रतिज्ञा-      | १३३ |
| इति सकलजनानां पश्चिमस्थै-        |            | उच्चैश्च चुक्रोश भवेद् ध्वजो नः   | १७२ |
| र्जनौषै:                         | २३६        | उच्छृङ्खलत्वस्य निरोधकेन          | २८५ |
| इति सञ्चिन्त्य                   | २१७        | उत्कोचादिप्रदानं च                | २६६ |
| इति सुखं समयं गमयन्त्यसौ         | १२२        | उत्पादने विद्युत ग्राशु वृद्धिः   | २७६ |
| इतीयमस्या मनसो विचारणा           | २२१        | उद्धारं स्वस्य देशस्य             | २६६ |
| इतः प्रभृत्यष्टसहस्रमुद्रा-      | २७६        | उद्योगजाते श्रमजीविनां स्यात्     | २७५ |
| इत्यं घटियत्वासी                 | 95         | उपगता जनकेन निजं गृहं             | १२१ |
| इत्यं चक्रुरनेकविधं              | <b>८</b> ४ | उपगताऽध्ययनार्थमिदं शुभं          | ११६ |
| इत्याचष्ट बुघः सोऽयं             | २१५        | उपद्रवा एकपदे विलीनाः             | २५६ |
| इत्यूचिवान् स सुधियामृषभो        |            | उपराष्ट्रपतिर्यः स्यात्           | २१५ |
| र्जिमलष्यन्                      | १५०        | उपस्थिता स्याद्यदि तत्र कृत्ये    | १७१ |

#### इलोकानुक्रमणी

| ० व्यान्यस्य स्थानास्ती             | २६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एल्प्साभिधानाः प्रथिताः पृथिव्य   | र ६५  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| उपाधिना भारतरत्ननाम्ना              | 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं गतायामपि तत्र देव्यां         | १७३   |
| उपेक्षिता ये सुतरामभूवन्            | 838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं च सम्यग् रचितः स्वदेशे        | २६०   |
| उप्तं तदेवं किल बुद्धिभेद-          | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं तौ परमरसाप्लुतौ युवानौ        | १६१   |
| एकं गृहाणां परिगृह्य धीरः           | १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं दढसंकल्पा                     | 55    |
| एकत्र तावद् भट ग्राचकर्ष            | 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं निराकृतस्तैस्तु               | २१६   |
| एकदा तु सुचिरं विनिरुद्धे           | ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | एवं परस्परविरोधिविचारवृन्दैः      | १५४   |
| एकदा धात्र्यपश्यत्तां               | EX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं प्रवृत्तः किल बाल्यकाले       | १४४   |
| एकदा परिददर्श कन्यका                | EE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | एवं प्रवृत्तो रुचिरोत्सवोऽत्र     | 38    |
| एकदा प्रति च बन्दिवेश्मतः           | १३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं लक्षं परपरिभववीडिताः          |       |
| एकदा प्रियतमो जनकोऽस्याः            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शत्रुयोधाः                        | १८२   |
| एक: सुतोऽपत्ययुगेऽस्ति तत्र         | २२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं विकृष्टा प्रतिकूलदिक्षु       | २४२   |
| एकाकिता तस्य मनः प्रसादं            | २२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं विचित्रां स्थितिमाकलय्य       | १७    |
| एकाकितासमनुचिन्तनवुद्धि-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | एवं विधं तं जनतापुरोगं            | १२७   |
| रस्याः                              | १५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं विधेषु खलु रुच्यतरेषु सक्त    |       |
| एकाकिनी बन्धुजनैविहीना              | ५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | एवं विनिश्चित्य विदां वरेण्या     | 308   |
| एको दढाङ्गोऽभवदत्र बालः             | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | १०२   |
| एकोनविंशं च निबोध कार्यं            | २८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं विनीता विविधं विनीता          | 25    |
| एतत्तदन्यच्च चकार कार्यं            | १३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं विवादे गमिते प्रशान्ति        | १३२   |
| एतत्समस्तं सुविचारणीयं              | २८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं स तामुत्स्मयमान ग्राह         | ?5    |
| एतत्सर्वं समालोच्य                  | २६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं समाकर्ण्य गिरं तदीयां         |       |
| एतद्वचो जनन्याः                     | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | एवं समैरर्थ्यमिदं वचोऽस्याः       | 99    |
| एतस्मिन्नभवदथान्तरे विशाल-          | . १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | एवं स वीरो बहुधा स्वदेशे          | १३०   |
| एतादशीं तां परिवीक्ष्य रिक्ष-       | १७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं सा बुद्धिमच्छ्रेष्ठा          | २६४   |
| एतास्थ्यां स्थितौ किञ्चित्          | २६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं स्थितायां किल तत्र तस्यां     | 800   |
| एतानि कार्याणि विलक्षणानि           | २५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं स्थितेऽपि प्रतिकूलदैवात्      | २८२   |
| एतानि चान्यानि बहूनि                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | एवं स्थिते शस्त्रिग् ग्रात्तकोपाः | १८२   |
| चाऽऽख्यद्                           | 738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं स्थिते स्वं परिपातुकामाः      | 588   |
| एतेन चेतिस भृशं परिपीडितः           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | एवं स्वदेशार्थमभूत् स्वकीयः       | 3.:   |
| स्वं                                | १५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवमद्भुतमवर्तत तस्याः             | . १४४ |
| एतेन् त्वत्रमुद्धित्तेन् स्रद्धाः C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 35:   |
| or or reading that shadin e         | is the same of the | - Burna By County                 |       |

| ३१८]. इति                        | हेदरागा <b>न्ध</b> | चिरितम्                       |            |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|                                  | २१७                | कश्मीरेष्वतिकमनीयसौरभाढ्या    | १५६        |
| एवमेव खलु विंगत ग्रास्त          | 888                | कष्टां दशां कालवशात्प्रपन्नः  | २६२:       |
| एषोऽस्ति यद्वार्धुषिका ग्रशक्ताः | २७४                | कष्टं परस्यापि विनोद एव       | १०६        |
| एषोऽस्य धर्म इति जातिरथास्य      |                    | कांग्रेसनामाभवदत्र किञ्चित्   | २४८        |
| वंषा                             | १४२                | कांग्रेसनाम्नः सदसः शुभस्य    | ७३         |
| भोजस्विनीं वाचमथापि तासु         | ५६                 | कांग्रेसनाम्नः सदसः सदस्य-    | <b>७</b> ₹ |
| म्रोमित्युवाच सरलप्रकृतिः स      |                    | कांग्रेससदसो नेत्-            | 784        |
| तंच                              | १५३                | कामराजादिकांग्रेस-            | २१३        |
| ऋजोः पथो दण्डविघेश्च वस्त्वा     | - २७५              | कारागृहान्मुवितमुपेयुषां सा   | 308        |
| ऋगं न निर्यातियतुं समर्थाः       | २७२                | कार्याणि कार्याणि वहूनि देशे  | २७३        |
| कक्षेऽस्मदीये समुपैति पुत्री     | १८३                | कार्यं तृतीयं हि दरिद्रितेषु  | २७४        |
| कङ्कालशेषाऽतिकृशाङ्गयिटः         | K3                 | कार्यातिरेकविक्लान्तः         | २११        |
| कञ्चिदेव समयं विनीय तद्          | ĘX                 | कार्यान्तरासक्तमना ग्रपि स्व- | १२८        |
| कञ्चिदेव समयं व्यनयत्सा          | १३७                | वालं तु तस्यां किल कञ्चिदेव   | १५०        |
| कतिपयानि दिनान्यभवत्पुरा         | १२१                | कालमेवमनयत्स सुखेन            | ६८         |
| क्यं च वा मोगलवं शजातः           | 200                | काले कठोरं समभूत्तु पाकि-     | २४०        |
| कथं देशकार्ये प्रवृत्यं मयेति    | 35                 | काले च कार्याधिकृताः          |            |
| कथं सहब्वे परशासनं भोः           | १३०                | स्वकार्या-                    | २८६        |
| कथमेवमयं चिरं मम                 | २०४                | कालेन ऋदि परमां गतोऽसौ        | 3          |
| 'कथय रे पिथक ! त्विमहाग          | तः ११६             | कालेन गाढं प्रहृताऽपि देवी    | २३२        |
| 'कथय रे पथिक ! त्विमहागर         |                    | कालेन वासात्पृथगेव पत्न्याः   | २३१        |
| कदाचित्पितुः पुस्तकागारमध्ये     |                    | काले प्रयात्येवमहो ! सुखेन    | 880        |
| कन्यापितास्मि हितमित्यवधा        |                    | . काव्यमेतिदिन्दिरेति-        | २६३        |
| विचम                             | 388                | किन्तु तातमभिलक्ष्य तद्रुषा   | ६७         |
| कमला सहधर्मचारिएी                | ४५                 | किन्नामाम्ब ! भवेन्मे         | 58         |
| कर्माद्भुतं पोखरगामिधेऽभू        | व २५५              | कियतिचिदपयाते काल एवं         | १७५        |
| कर्मापरं तादशमेव वृत्तं          | २५६                | कीर्त्या दीप्रो वाग्विलासेन ह | ्द्यः ११   |
| किवदेव समयो गत म्रासीव           | १४०                | कुर्वन्तौ मधुरतराः प्रियाः कथ | π-         |
| कश्मीरान् कथमपि सम्प्रहार        | प                  | स्तौ                          | १६०        |

CC-0. Prof. Satya Vrat Shaski हे शीectio कु वेशिया सुखिमह ोहके जिल्लामं १.६२

कश्मीरान् कथमपि सम्प्रहाय

विज्ञ:

|                                |          |                                 | The same |
|--------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| कुलस्त्रियस्ते कुलपांसनाश्च    | 588      | गोपालहीना इव गोवृषाः स्युः      | ५३       |
| कुशाग्रबुद्धचा च परिश्रमेण     | 5        | ग्रन्थपाठिनरता यदा च सा         | प्रह     |
| कृतस्य तावत् कठिनश्रमस्य       | १३३      | ग्रस्तिश्चराच्चन्द्र इव ग्रहेगा | २८३      |
| कृत्यानि तावत्सुतरां कठोराणि   | ७७       | घोरं जनानां कदनं प्रचक्रुः      | 588      |
| कृशाङ्गी तथा काञ्चनीं देह-     |          | चन्द्रे यथा कान्तियुतेऽपयाते    | 48.      |
| यष्टिं                         | २५       | चिक्राय तद्युक्तमथो च भूमेः     | 3        |
| कृषीवलेम्यः खलु दभ्रकेम्यः     | २७५      | चिरं बहिद्वीरगता तु तस्य        | १०५      |
| केवलं प्रसरतु प्रियपौत्र्याः   | 359      | चिराय शक्या न हि तावदेते        | १८६      |
| कोटिशोऽत्र जना देशे            | २१७      | चोग्यालनाम्ना क्षितिपाः शशासु   | २५५      |
| कौशलेन गमिते खलु शान्ति        | 880      | चौर्यं कराणामितगर्हणीय-         | २७७      |
| क्रूराणां भरतभुवः प्रशासितृणां | १६४      | छम्बक्षेत्रे हि समभवदहो !       |          |
| क्वचन क्रीडनसक्ताः             | <b>5</b> | काचिदेवावहेला                   | २५२      |
| क्व नु कठोरिमहाश्रमजीवनं       | ११७      | जगाम मूच्छीं, नहि किञ्चिदन्य    | त् १७    |
| क्वचन वृक्षंतलेऽध्ययने रतैः    | ११५      | जननी च जरां गता भृशं            | ४५       |
| क्व नु जगित सुदीप्रा संस्कृति- |          | जना इहाज्ञानतमोनिमग्नाः         | २८१      |
| र्ब ज़देश्या                   | २३८      | जनान् भारतीयानसावित्थमूचे       | २७       |
| क्षरां प्रजाता भृशविह्वलाऽपि   | १७३      | जिनरजिन जनानां सङ्घवर्यस्य      |          |
| खादीतिनाम्ना प्रथितेन तावत्    | ५७       | - साधोः                         | २३६      |
| गते तु वर्षद्वय इन्दिरेतरं     | २२३      | जन्याश्च भर्तुश्च वभूव वासः     | १८३      |
| गते द्युलोकं लोकस्य            | 288      | जवाहरस्तेऽस्ति यथा सुपुत्रः     | १६       |
| गर्वोन्नता तं च ददर्श पत्नी    | १८१      | जवाहराद्यास्तु मनस्विवर्याः     | १६३      |
| गान्धिनामकमहात्मना कदा         | ६३       | जवाहरेति स्वसुतस्य नाम          | १०       |
| गान्धिनामकमहात्मिन वृत्तं      | 358      | जवाहरे दिवं याते                | २१३      |
| गिरिरित्यभिधानोऽभूत्           | २१५      | जवाहरो बन्दिगृहे वभूव           | १२७      |
| गुरावियं कृत्यभरेऽपि संरता     | 228      | जािक रहुसैननामाऽभूत्            | २१५      |
| गुरुकार्यरतो जवाहरः            | २०४      | जाता इमे भारतभूमिभागे           | १६३      |
| गुरुसमीपम् उवाच च तामसी        | १२०      | जाता कुले सुप्रथिते हि तेषां    | १७३      |
| गृहीतशिक्षाः खलु ये भवन्ति     | २५७      | जातो यतः परिग्गयस्य महान्       |          |
| गृहीते तया मोतिलालादुदार-      | २६       | विरोधः                          | १५३      |
| गृहे नापरो बाल ग्रासीदितीयं    | ३०       | जोन फार्केतिनाम्न्या यत्        | 34       |
| 06 11.11 11.11                 |          |                                 |          |

| ज्येष्ठस्य कालेन सुतस्य तस्याः    | २२६           | तथापि चेतसो भावान्                  | 282        |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|
| ज्ञानेऽन्यदेशेषु गतेऽपि वृद्धि    | २७२           | तथा प्रवृत्ता निजशासनं ते           | १६२        |
| भरेश्च रम्यैरनुनादितानि           | 83            | तथा प्रवृत्यं खलु तावदत्र           | १८६        |
| तं निरीक्ष्य गगनस्पृशं त्विषा     | ६६            | तथा हि जातं परमागुतत्त्व-           | २५५        |
| तं पुत्रयुवाच मयका मनसा वृतोऽ     | यं१५०         | तथाऽपि ते स्वे, न परे कथ-           |            |
| तं लब्ध्वा परिगततन्मनोगतार्थः     | १६०           | ञ्चित्                              | <b>F39</b> |
| तच्छ्रुत्वा ते                    | 58            | तथैव तस्यावरजः कुमारः               | २२६        |
| तज्जातमात्रा किल कन्यकेयं         | १६            | तथैव तातोऽपि तयोरमन्यत              | २२३        |
| ततक्च पुनरेवासौ                   | २११           | तद्यिकां शासनसंविधानात्             | २७इ        |
| ततस्तु तासां परिगाम एषः           | 838           | तद् रष्ट्वा वालिका ह्येषां          | ३८         |
| ततो विपश्चिन् निजदेशकार्ये        | १२८           | तद्वशाच्च जनताऽक्षिपत् स्वयं        | ६५         |
| ततोऽन्वसौ लोकसभासदस्य-            | 355           | तद्द्वारि बद्धस्थितिको दढास्थः      | ५६         |
| तत्कर्म यह्या व्यदघान्न यत्स्यात् | २४०           | तद्वाचमाचम्य समभ्युवाच              | १७४        |
| तत्कष्टं क्रीडने तस्याः           | ३८            | तद् वृत्तमाकण्यं भृशं विषण्णा       | २३०        |
| तत्पाटवं हन्त ! बभूव भूयः         | २६३           | तद्वेषधृच्चापि भृशं प्रतीता         | ४५         |
| तित्पता खलु ततः पृथक्कृतः         | ६७            | तयोरिमं कामियं बुधोत्तमा            | २२५        |
| तत्प्रार्थनामभ्युपपद्य सद्यः      | २५६           | तयोमिथः प्रादुरभूद्विवादः           | १७         |
| तत्र चाप्यथ महात्मनो मनः          | ६३            | तयोविवाहेऽम्बिकयोररीकृते            | २२६        |
| तत्र पत्रकवरे निववन्ध             | १४३           | तस्यां पितुर्गेहमुपेतवस्याम्        | १६६        |
| तत्र वर्णनमभून्नृपतीनां           | 888           | तस्या इढां मितमवेक्ष्य पिता         |            |
| तत्र वरिंगतमभूद्विबुधेन           | १४३           | स्वपुत्र्याः                        | १४०        |
| तत्रस्थी मृदुपरिहासकौतुकेन        | १६०           | तस्याधिकारकालेऽभूत्                 | २१३        |
| तत्रापद्विजयं देवी                | २१४           | तस्याभिप्रायं द्राग्                | द३         |
| तत्राऽपि घार्योऽभवदातिभारः        | १६५           | तस्याः क्रीडनकेष्वासन्              | ३८         |
| तत्रेमावपि समुपस्थिति लषन         |               | तस्यै कदाचिच्च जगाद रुच्या          | 33 :       |
| तत्रैव तीर्थाधिपतौ वरेण्ये        | 4             | तस्मिन्काले मतं तेषां               | 28.4       |
| तत्रैवाभवदिघघोषणाऽतिघोर           | त १६४         | तां च कन्यां पुरस्कृत्य             | ३५         |
| तत्समागतवती च कन्यका              | ६५            | तातं स्वं निगडितमाकलय्य             |            |
| तत्समुद्घोषमात्रेगा               | . २६८         | बेदात्                              | १६४        |
| त्रसैनिकास्तद्वशगा नृशंसाः        | २४३           | त्रातपादवचनं निशम्य सा              | ६६         |
| CC-0. Prof. Satya Vrat Shasti     | ri Collection | , New Delhi. Digitized by eGangotri |            |

### **इलोकानुक्रम**णी

| तातवाक्यमथ सा प्रतिपद्य        | ६५         | ददामि नो चेन्न भवेद्विवाहः      | ४४        |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|
| तातवावयमय सा मास               | २१२        | दरिद्रताऽपैष्यति नैव देशात्     | २८६       |
| ताते प्रिये दिवं याते          | 288        | दिरद्राऽशिक्षिता चापि           | २१७       |
| तास्त्रे तु महावृक्षे          | 222        | दशा ह्यमीषां कथमुन्नता स्यात    |           |
| ताद्दोन महापुंसा               |            |                                 |           |
| तामनुगताश्च वालाः              | 30         | दिने दिने स्वोदरपूरणाय          | २५४       |
| तामभ्यवोचत् सुविचिन्तितार्थां  | २०         | दिने दिनेऽसौ विपरिंग प्रपद्य    | ४६        |
| तामूचिवांसश्च समे समेताः       | १७०        | दिने व्यतीते निशि चागतायां      | १७४       |
| तावत्सभाया उदगात्तरस्वी        | १८१        | दिनेषु सप्तस्वयमेकवारं          | 308       |
| तुल्यं वज्रप्रहारेगा           | २११        | दिने स्वतन्त्रत्वमवाप तस्मिन्   | 487       |
| त् गाय मत्वा खलु तान्          |            | दिवसे दिवसे च स प्रियः          | ४४        |
| भुजिष्याम्                     | १८०        | दिव्या यदीया सुषमाऽद्वितीया     | 23        |
| तेन फ़ुद्धा भृशं ते तु         | २१६        | दीर्घदीर्घतरका म्रपि घोराः      | १४२       |
| तेन प्रिये भारतनाम्नि देशे     | 838        | दीर्घाणि दीर्घेंस्तरुभिर्युतानि | <b>F3</b> |
| तेन शान्तिमगमन्मतभेदः          | 359        | दुर्धर्षरूपं जनवातचक्रं         | १३०       |
| तेन सङ्ख्या विशिष्टाऽभूत्      | २५         | दूरे गृहात्सा स्थितिमादधाना     | 83        |
| तेनाऽतिदूनाऽतिकृशाङ्गयष्टिः    | ५५         | दृढता सङ्कल्पस्य                | 55        |
| ते लक्षशस्चापि च कोटिशस्च -    | १८४        | रहेन चित्तेन च साहसेन           | २६२       |
| तेषां च सम्यक् परिपालनं द्राक् |            | दृष्टा धात्र्या स्थितावस्यां    | ३६        |
| तेषां प्रशशंसैतत्              | <b>८</b> ४ | देशस्य कार्ये सुतरां प्रसक्तः   | 22        |
| तेष्वस्ति रम्यं सुखदं च नृगां  | 83         | देशस्य रम्यस्य तथाविधस्य        | ६५        |
| तेष्वेकमास्ते खलु शासनस्य      | २७३        | देशस्वत्न्त्रत्वपराः प्रवीराः   | १८४       |
| ते सन्देशं निन्युः             | 53         | देश: स्वतन्त्रो भुवि नोऽस्तु    |           |
| तुरङ्गमं समारुह्य              | ३५         | पाकि-                           | २४३       |
| त्यागं महान्तं विदधे विपश्चित् | 355        | देशान्तरे स्वास्थ्यमियं लभेत    | 93        |
| त्रिभुवनमहितोऽयं देश एषो-      |            | देशावुभौ योरुपभूमिभागे          | 308       |
| ऽस्मदीयः                       | २३७        | देशे पुनः स्विटजरलैण्डनाम्नि    | १०१       |
| दत्ताङ्गरागरुचिरा स्वसखी-      |            | देशो मदीयः सुतरां समृद्धः       | 3         |
| भिरेषा                         | १५६        | देशो मेऽयं सौस्यं लब्ध्वा       | २६८       |
| ददर्श चात्र ह्यधिकारिएां सा    | 98         | देशोऽयमस्मास्वधि तावदस्तु       | १३३       |
|                                | २६७        | देशोऽयं न भवेच्चापि             | २६७       |
| ददर्श दिष्ट्या न च तद्         |            |                                 |           |

#### इन्दिरागान्धीचरितम्

| 22:2 0 0                         |     |                                 |           |
|----------------------------------|-----|---------------------------------|-----------|
| देशोऽयं मे पुनरपि भवेत्पूर्ववर्ध | Î-  | कथञ्चित्                        | 0.5       |
| भवस्य                            | 787 | न हि केवलमेतदेव ते              | १६१       |
| देशोऽस्मदीयः परमागुतत्त्व-       | २६१ | न हि प्रधानमन्त्र्यासीत्        | 20-       |
| देशोऽस्मदीय: सुतरां प्रकृष्ट:    | 787 | न हि विभवमहार्षु: केवलं प       | 787       |
| देशोऽस्माकं लषति वसुधां नो       |     | मस्थाः                          |           |
| परेषां कथञ्चित्                  | २४२ | नहि समभवदस्य स्वप्रभावाज्य      | 758       |
| दौर्लभ्यमभिलक्ष्यैषां            | २६५ | योऽयम्                          | '-<br>२३५ |
| द्रब्दुमत्र समुपेहि मां शुभे !   | ६८  | न हि सा क्षरामप्यकर्मकृत्       | २०५       |
| द्रष्टुं स्वभायां तनयौ च घीमा    |     | न हि सा स्वकृते तु किञ्चन       | २०६       |
| द्रुमलतापरिशोभि समन्ततः          | ११५ | न हासौ किमपि तत्र विधातुं       | १३७       |
| द्वाविशती राज्यवरागि सन्ति       |     | नातीव ऋद्धः खलु भारतास्य        | : २४५     |
| द्विघा कृतात्पञ्चनदप्रदेशाद्     | १६५ | नादर्शमातैव विभाति भूमी         | २२८       |
| द्वीपाम्बुनिघ्यङ्कशशाङ्कसङ्ख्ये  | 838 | नानाग्रामानथ प्रवरान वर्ड-      |           |
| न केवलं नेदमसावकार्षीद्          | २४१ | दशस्य जित्वा                    | २५१       |
| न केवलं नैव वभूव तस्याः          | £3  | नान्नाद्यवृद्धिर्भविता प्रकामं  | रद्र      |
| न केवलं साऽस्ति सुशासिकैव        | 225 | नामद्वयं तावदियं विभर्तु        | १८        |
| न केवलेनैव मुबारकाले:            | १५  | नामास्तु राष्ट्रस्य च तस्य पाकि | 989       |
| न वोचतुस्तौ वचसा स्वकामम्        | ११० | नायो जनानामधिकोऽस्ति येष        | ं २७६     |
| न तज्जनाकीर्णमभूत्तदानीं         | **  | नाश स्वदेशस्य विधीयमान          | 585       |
| न तित्रयोऽभूच्छ्वशुरस्य          | 44  | नासीद्यतस्तद्वयसा समोऽस्याः     | १०५       |
| वेश्मनि                          | 7   | निखिलेयमभून्मही भृशं            | २०३       |
| न ताहशोऽभूत्स जनाग्रगण्यः        | २२४ | निजगृहान् प्रविहाय कुमारिका     | ११८       |
| न त्वेवाभवदयमन्तरायभूतः          | १७० | निजचेतसि निश्चिकाय सः           | 88        |
| न त्यारभनन्तरायभूतः              | १६३ | निजजन्मभुवः पराभवः              | ४४        |
| न दयाऽभवदाततायिनां               | २०१ | निजभुवि निजमेव स्यात्सुखं       |           |
| ननु शान्तिमयात्तदा किल           | 83  | शासनं द्राक्                    | 385       |
| न नेतृत्वाय कांग्रेस-            | २१६ | निजसखीसुखदु:खिमयं शुभा          | ११८       |
| न यावदेते सुखिता भवन्ति          | १७३ | निजां च शक्तिं मतिवैभवं तथा     |           |
| न यावदेव देशमेनमात्मनः प्रियं    |     | निजान् वयस्यान् प्रतिवेशिनश्च   | ७६        |
| निजं                             | २७१ | निजाम्बया गन्तुमियेष साकं       | ४८        |
| त स्वानामकृत समाश्रयं            |     | 6                               | <b>77</b> |
|                                  |     | 1. out. And the Martin          | 1.4       |

| निपुण्धीनिपुणं परिशिक्षिता      | ११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| निपराया परिशिक्षतमेतया          | 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| तिभाल्याननं मुग्धमस्या मनोज्ञं  | २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पश्येद् ध्रुवं सूक्ष्मिमयं मनस्विनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नियन्त्रणं तेषु वभूव नेति       | ७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पाकिस्थानात्समुपगतवान् वङ्गवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| निरन्तरं तस्य गतागताभ्यां       | १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विमुक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| निरन्तरा पङ्क्तिरिहाजगाम        | 588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पाकिस्थानेन युद्धेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| निर्घारणं न्यूनतमस्य षष्ठम्     | २७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पाश्चात्यदेशेषु समृद्धिमत्सु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| निशम्य यां स्फूर्तिकरीं महार्था | १३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पितरि योरुपभूमिमुपेतवति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| निशम्यादसीयां गिरामर्थगुर्वी    | । २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पिता कदाचित्तयका सहैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नीता यदा स्विटजारलैण्डदेशं      | १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पिता बभाषे तनयां निजां तां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नूलं गृहमिदमिन्दिरा व्यथत       | १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पितामहीं चापि निरीक्ष्य चाम्बां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नू त्नैः कुथैरास्तरगौस्तथा च    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पितामही कर्तुमियेष नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नेतृत्वमेषा विदधे जनानां        | २६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पितामही नाम बभार यतिप्रयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नेत्री जनानां हृदयस्य जेत्री    | ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पितामही मेऽतिकृशाऽपि नैकान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नेत्र्यस्याः सेनायाः            | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पितामह्यथास्यै ददौ स्नेहयुक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नेदं समीचीनमिति प्रयत्नं        | २५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पित्रा मात्रा पित् -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नेपालदेशाभिजनाः स्वदेशे         | २५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पिताऽपि तद्वत्सुतदर्शनेच्छुकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नेमां प्रदातुमभिलष्यति          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पितुरेव तदाप्रभृत्यभूत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पारसीक-                         | १५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पितुः प्रधानमन्त्रित्वकाले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नैकाः शताब्दीरिह शोषिता ये      | २७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पितृसङ्गितिमाप्य भृशं मुदिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नैतद्विना भारतदेशसाह्यं         | २४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पंवेषघारी ललनाजनोऽस्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नैतद्वचचारयत हन्त ! विचार       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पुण्यात्मभिः सेवितमात्मवाद्भः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मूढ:                            | १४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पुज्यानि हृद्यानि च शीतलानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नैव किञ्चिदभवच्च यतोऽस्य        | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पुत्रिकां प्रति निरन्तरमेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नैवाऽगमच्छ्रोत्रयुगं तदानीं     | ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पुरात्पुरं ग्राममथापि धीरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नैवात्र सन्ति तानीति            | ' २६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पूर्वं पुरेऽसौ समुवास विज्ञः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नैवास्ति सूच्यग्रमिताऽपि भूमि   | ाः २७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पूर्व युद्धे यद्वद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नेषा स्थितिभारतभूमिभागे         | २६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पूर्वस्मिश्चावृतदथ तदा पश्चिमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 h 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| नो चेद् भवेत्तस्य बलात्स्वयं    | वा २५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | देशभागे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नो चेद् भुशुण्डीगुलिकाप्रहार    | १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृथाभवेत्पञ्चनदप्रदेशः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 | THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY | The state of the s | THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY |

## इन्दिरागान्धीचरितम्

| पौत्रीमुखं मुग्धतरं विलोक्य      | 38          | शौर्यातिरेकाः                    |       |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|
| प्रकृतिसुन्दरमक्षियुगप्रियं      | ११५         |                                  | २५    |
| प्रचुरा खलु तत्सहायता            | २०२         | वद्ध ए तर्रामानिके               | 58:   |
| प्रताड्यमाना लगुडैरजस्र          | १८५         | बङ्ग षु सङ्घर्षरतेषु लोके        | 383   |
| प्रतिदिनं क्षयमेवमुपेयती         | १२३         | बन्दिगेहमुपयातवति स्वे           | २६ः   |
| प्रतिवासरमेव ते सभाः             | 80          | बभूव नामद्वयमिन्दिरायाः          | १३०   |
|                                  |             | बभूव विद्याभ्यसनं कुमार्याः      | 253   |
| प्रत्येकमेकैकमनोकहं द्राग्       | २८७         | वलवदस्ति रुजा परिपीडिता          | १०१   |
| प्रियतवंशभवा प्रियदिशिनी         | ११६         | वहुतिथं समयं प्रविचारयन्         | 820   |
| प्रधानमन्त्रित्वधुरां वहन्ती     | २२७         | बहुधा वेश्म तदीयमाययुः           | ११५   |
| प्रबुद्धाऽपि बाल्यान्न साऽबुद्ध  |             | बह्धा वारमाधिनोदित               | २०४   |
| चर्चा                            | 35          | बहुधा शरणाथिनोऽपि तद्            | २०४   |
| प्रमाराभूतश्च मुहम्मदालि-        | 939         | बहु नाम हि कर्त व्यम्            | २१६   |
| प्रयागतीय निकषा स्थिते हा        | ! १८३       | बहूनि तावत्खलु योजनानि           | 83    |
| प्रयागपुर्या बहुशः पिताऽस्याः    | १०१         | बहूनि वर्षािंग च सन्ततं तत्      | २६२   |
| प्रवृत्तिमायान्तु, पटादिकानां    | २७६         | बह्नी वितीर्गाऽपि च तेषु भूमिः   | 980   |
| प्रवृतिश्चैव हिंसायाः            | २६७         | बालस्य नामाभवदस्य हृद्यं         | १०५   |
| प्रवृत्ते च चर्चाप्रसङ्गे चिगाय  |             |                                  | १५६   |
| प्रशासनेनाखिलसम्पदां द्राग्      | 35          | वालैस्तु यद्यत्करणीयमास्त        | 95    |
| प्रशिक्षिता नैव भटास्तदीयाः      | २७५         | बाल्यादजस्रमभवद् धृदिसङ्गतेन १   | 38    |
| प्रसन्ना गतग्लानिरेवं मनस्विनी   | <b>48</b> 4 | विटिशाभिधशासकाः शठाः             | 88    |
| प्रहसन्तो न वाक्येऽस्याः         |             | भवन्त्वेते स्वप्नाः सपदि फलवन्तो | र्जित |
| प्रहृत्य रक्षिष्वय तत्र घोरं     | ₹¥          | शचरा:                            | 35    |
| प्रातगृ हान् सम्प्रविहाय यातः    | १७४         | भरतभुवममुख्यां पञ्च वर्षािए।     |       |
| प्रातरेव शयनं विहाय सा           | ४६          | दाघीरा।                          | ३५    |
| प्रादुवंभूवास्य शरीरसादः         | 48          | भरतभुवि समिद्धेनौजसा संवि-       |       |
| प्रायशस्त्वमिषगच्छिस रम्यं       | 230         | भान्ती                           | 34    |
| कीरोजगान्धि शतसङ्ख्यकांश्च       | 885         | भर्त्रा च पुत्र्या च समं निवास:  | 33    |
| होरोजगान्ध्यभिधसुन्दर-           | १८३         | भारतमाता जयतु                    | 38    |
| गरमोक                            | 0112        | भास्वरो मुखवर्गोऽस्याः           | ३६    |
| तीरोजः प्रा <del>वादिकार</del> ः | १५३         | भिषग्वरेण्यैविहितोपचारा २३       | ?     |
| क्तिन् कृत्वा सपदि वशगान्ख्या    | १६१         | भुट्टोऽभिघरचापि नरोऽत्र          |       |
| १ उर्देश स्थापा स्थापा स्थापा    |             | किरचद् २४                        | 0     |
|                                  |             |                                  |       |

## इलोकानुक्रम गो

| भूत्वा विसंज्ञा निपपात भूमी                                           | १०५    | मं |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----|
| क्या तह्यां खल यत्र भून।                                              | २८४    | म  |
| भूमेः समाजीकरणं च रिक्त-                                              | २७७    | Ŧ  |
| भूयांसस्त रुणाश्चान्ये                                                | २१८    | य  |
| भृशं क्रान्तिसत्याग्रहादीनि, तेषां                                    | 38     | य  |
| भेदोऽस्ति कश्चिदुभयोः प्रकृतौ न                                       | 7      | Z  |
| पृष्ठ-                                                                | 388    | Z  |
| भौतिकं किमपि वस्तु न रुच्यं                                           | १४२    | Z  |
| भ्राम्यन्तौ गिरितिटनीतटीषु                                            |        | 2  |
|                                                                       | 348    | 5  |
| तावद्<br>मग्नो विषादाम्बुनिधौ विपश्चित                                |        | 5  |
| मतिमानिप मानवस्तदा                                                    | २०३    | f  |
| मत्पिता किमिति मत्स्पृहामिमां                                         |        | 3  |
| मनसाभ्युपगत्य तद्गिरं                                                 | ४६     |    |
| मनस्विनां तायदुपोढसत्त्वः                                             | 44     |    |
|                                                                       | २१३    |    |
| मनस्विनी क्रियाः सर्वाः                                               | 283    |    |
| मन्त्रिणी मन्त्रणा एषा                                                |        |    |
| महद्वैभवं प्राप्तवान् प्राड्विवाक                                     | २४२    |    |
| महान्तमुद्घोषमतानिपुरच<br>माता च तस्याइच पिता प्रियइन                 |        |    |
| मात्रा च तस्यारच परा । प्रवर<br>मात्रा वियोगोऽभवदिन्दिरायाः           | १२३    |    |
| मात्रा वियागीऽभवादाग्दरानाः                                           |        |    |
| मान्द्याद् दशोविक्लवतावशाच्य                                          |        |    |
| मार्गेषु सञ्चारिवधेः प्रक्लृप्त्या<br>मासानथाष्टेत्थमभूत्स्थितिर्हा ! |        |    |
| मुक्तश्च तूर्णं स्वगृहानुपेतः                                         | १२८    |    |
| मुक्तस्य पूर्ण स्यपृष्टापुराः<br>मुक्तस्ततोऽसौ च निजान्गृहांश         |        |    |
| मुक्तिरास्त जनकस्य यदा तु                                             | १३८    |    |
| मुखा ग्रामी गुकन्या सा                                                | 38     |    |
| मुबारकालिर्वहुघा व्यचिन्तत्                                           | १५     |    |
| मृत्योः परस्तात् कमलाह्नयाय                                           | ।: १२६ |    |
| मैत्री समैरत्र जनैरभीष्टा                                             | २५६    |    |
| मोतिलालमितरास्त विचित्रा                                              | १३८    |    |
| dillastististististististististististististis                         |        |    |

| मोरार्जीनामधेयोऽस्याः                              | २१४                 |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| मौहम्मदानामयमस्ति पाकि-                            | ११६                 |
| मौहम्मदं धर्ममुपाश्रितानां                         | \$3\$               |
| यं देशवर्यं समया विभान्ति                          | २५७                 |
| यच्छासनं तत्प्रतिकूलगामि                           | १३४                 |
| यत्नतोऽपि नहि स क्षाः शुभः                         | ६३                  |
| यत्र प्रियस्सङ्गमनान्नदीनां                        | 9                   |
| यत्र सा दीप्तवदना कृतकार्या                        | ३५                  |
| यत्र स्फुटं भाति विभिन्नरूपं                       | 9                   |
| यत्रास्तु सङ्ख्या महती जनानां                      | ११२                 |
| यथा कथिन्चत् खलु लम्भ-                             |                     |
| यित्वा                                             | १०६                 |
| यथा तथा वाऽस्तु निजस्य                             | 0.70                |
| तातस्य                                             | १३१                 |
| यथा यथा व्यतीयाय                                   | ३७                  |
| यद् ग्राम्यलोकेषु ऋगस्य भारः                       | २७४                 |
| यदाऽवसल्लक्ष्मगानामके पुरे                         | 448                 |
| यदा भारतेऽलब्ध देशे सुरम्ये                        | २७                  |
| यदा यदा तन्निकटे स्थितोऽभूत्                       | १३१                 |
| यदा वचः कर्णगतं बभूव                               | 95                  |
| ययावसौ क्लान्ततरा कदाचिद्                          | ५५                  |
| यदि नोऽभ्युपयन्ति सद्वचः                           | ४७                  |
| यदि पिता दिशि दिश्यगमत्                            | १२२                 |
| प्रिय:                                             | 89                  |
| यदीयनद्यो जलराशिपूर्गाः                            | 9                   |
| यदीयमाहात्म्यविमुग्धभावाः<br>यदीयसौन्दर्यमतीव हारि | 03                  |
| यदायसान्द्यमताव हारि<br>यदीयसौन्दर्यहृतान्तरङ्गः   | 5                   |
| यद्यप्यभूत्तत्र जनः समोऽपि                         | २०                  |
| यद्यप्यासीद् बहुजनभृतक्चीनदेश                      | :                   |
| सहायः                                              | 480                 |
| यवनबहुल ग्रासीद बङ्गभागोऽत्र                       | 220                 |
| योऽसौ                                              | २३६                 |
|                                                    | THE PERSON NAMED IN |

## इन्दिरागान्धीचरितम्

| यस्य ग्रहण पुसः                   | 58      | लब्ध्वा ततः प्रवृत्ति              |     |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|-----|
| यस्या घ्रुवं विविधचारिवचार        | शीचि- ३ | लेखं समाप्यैव तदीयभाव-             | , E |
| यावज्जनाः संयममत्र नैव            | २८६     | लोकप्रियं शासनमत्र सद्यः           | 83  |
| यावद् ध्वजोच्छायमिहाततान          | १७१     | लोकाग्रहात्सि विकमनामकस्य          | २४  |
| युद्धक्लेशान् समनुभवतोर्देशयो     | र्दु:ख- | लोकाघिनायकवरस्य जवाहरस्            | २५  |
| भाजोः                             | २५३     | लोकाः स्थितास्तत्र वितेनुरारा      |     |
| युद्धजातमभवद्विविधं यद्           | 888     | लोकेषु लोकेषु च भेद एषः            |     |
| युद्धादनन्तरं वर्षे               | २६५     | लोकेषु सम्यग्जनतापटानां            | २८' |
| युद्धे च तुमुले वृत्ते            | ३५      | लोकोत्तरा नैव जनाः कदाचित          | 701 |
| युद्धे प्रवृत्ते तुमुले च पाकि-   | २६३     | वधूद्वयाप्त्या सुतरां प्रसन्ना     |     |
| यूनोः प्रबुद्धतरयोः प्रकृती च पृष |         | वरणविधिसमाप्तौ बङ्गदेश्या          | 77  |
| ये नश्चासन् भुवि परभटा            |         | प्रसिद्धा                          | 214 |
| लक्षसङ्ख्या निरुद्धाः             | २५३     |                                    | 280 |
| येनाभवच्छान्तमुपद्रवादि           | १६२     | वर्णत्रयं जन्मन एव बाढं            | २५३ |
| ये ये पुराऽऽसन् भुवि लब्धवर्णा    |         | वर्षत्सु तावल्लगुडप्रहारे-         | १७२ |
| येषां गृहं नास्ति कुटीरकं वा      | 280     | वर्षद्वयं प्रयत्नेन                | २०५ |
| येषु प्रदेशेष्वभवद् बहुत्वं       | १६५     | वसतिमत्र चकार यदा पुनः             | ११७ |
| ये सङ्घर्षाः, शममुपगताः सन्तु     |         | वस्तुजातिमह यत्स्वदेशजं            | ६४  |
| तेऽन्योन्ययत्नैः                  | २५३     | वस्तुनि हीनैरथ वस्तुभियें          | 135 |
| रक्तोष्णीषाश्च                    | 30      | वरः पिता तस्य, तथेतरे तत्          | २८१ |
| रक्ष्याकृतीरथान्यत्र              | ३८      | वातः स्याच्छिशिरतरः प्रियश्च       |     |
| रम्याकृतिस्तेषु बभूव कश्चित्      | १०६     | तत्र                               | १६० |
| रम्ये तावद् गिरिपुरवरे यत्र       | 104     | वानरसेनाकीतिः                      | 5 9 |
| सिद्धान्त एष:                     | בעכ     | वार्धक्यमस्मिन् समुपेयुषि स्व-     | १५  |
| रसमयं समयं गमयन्त्यसौ             | २५३     | विचित्रा पुरा जोनफार्केतिनाम्ना    | ३०  |
| राजकीयनिकायेषु                    | ११५     | विजयमिममपूर्वं सोऽवबुध्येन्दि-     |     |
| रात्राविदं कर्म चकार घोरं         | २६६     | राया:                              | २३४ |
| रात्रियंदैषा व्यगमत्सुदीर्घा      | 588     | विदिग्भ्यश्च दिग्भ्यश्च लोकाः      |     |
| राष्ट्रं पृथक् तावदतोऽस्तु तेषां  | 585     | समायु:                             | २५  |
| रिक्तं मुहुर्मुहुरबोधयदेतदेव      | 838     | विदेशवासेन न मातुरेव               | 33  |
| लक्ष्मीपरं सा विजयेति नाम         | १४४     |                                    | २६२ |
| लक्ष्म्या अभूत्पूर्णतरा समाख्या   | 378     |                                    | १७२ |
| . तत्त्व गारा समाख्या             | 88      | विद्यालयान् स्वान् प्रविहाय तूर्णं | ७६  |

| ्र च्यापितान                      | २५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वैदेशिका वीक्ष्य विवृद्धमन्यून्       | प्रव       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| विद्वानपीदं सुतरामविद्वान्        | १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | व्यतिगतवति काले प्रादुरासीत्          |            |
| विद्यमिणां स्थानमिहास्ति नैव      | १२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | २३६        |
| विधिवदघ्ययनं समुपागतम्            | २७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 228        |
| विनार्थऋदि न समग्रमस्मत्          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | १८४        |
| विनार्डियकेर्न साधनैरपेक्षित ध्री | २७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शङ्कापरीता बहु चिन्तयित्वा            | <b>५</b> ३ |
| भवेत्                             | 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शतं तथा षण्णवति पिताऽस्याः            | १४५        |
| विपुलविभवशाली सत्यमस्म-           | 7710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | <br>२०२    |
| त्प्रदेश:                         | २३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | २५६        |
| विपुले पितुरेव वेश्मनि            | २०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्वाना अपु रस रस                      | 288        |
| विमनायितां मनाक् तां              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |            |
| विविधवनवनस्पत्योषधीनां            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शाटीमिमां च परिधाय मनस्विन            |            |
| समृद्धिः                          | २३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सा                                    | १५६        |
| विशेऽत्र वर्षेऽस्ति सदस्यताप्तिः  | ७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शासनं परदेश्यानां                     | 30         |
| विशुद्धबुद्धेर्जनताप्रियायाः      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | २१४        |
| विशेषतो बुद्धिमतां विचायं         | २४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शासनेन च पिता निगृहीतः                | 180        |
| विश्रामकामा श्रमकर्शितेयं         | २२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शासित्राज्ञामनाद्दय                   | ३७         |
| विष्टचाख्यगह्यं श्रमकारितायाः     | २७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शिक्षगां खलु भवेत्कथमस्याः            | इष्ट       |
| विस्तारिशोभेन सुपुष्पितेन         | १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शिक्षगां प्रसरति स्म न तस्याः         | १३७        |
| विस्फोटनं नाशनयन्त्रहेतुः         | २५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शिक्षा जनानां हृदये दघाति             | २८१        |
| वीक्ष्य तान् प्रमुदितेन्दिरा सुधी |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शिशुप्रिया नेत्ररसायनं ततः            | २२२        |
| वीरकन्या तु सा हन्त !             | ३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शिशः क्रमेगौष दिने दिने शुभः          | २२२        |
| वीरद्वये बन्दिगृहं गतेऽपि         | ५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शिशून् प्रति प्रेम निसर्गज बभ         | र २२१      |
| वृक्षा निरुन्धन्ति मरोः प्रसारं   | २८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्मं यद्यदेवाबभौ स्वेषु बन्धुषु       | २६         |
| वृत्तपत्राण्यनेकानि               | २६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गुश्राव चैषाऽवहिता प्रवाचः            | 800        |
| वृत्तमेतदनु तित्पता यदा           | ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शैशवे वयसि संस्थिता चतुर्-            | ६३         |
| वृथाऽऽश्लेपानमुख्यां ते           | २६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शोच्यां स्थिति साघु विलोक्य           |            |
| वेदाङ्गाश्वग्रहशशिमिते वत्सरे     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तस्याः                                | EX         |
| जातेन                             | २५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रमः कठोरश्च सुदीर्घदृष्टिः          | २६१        |
| वेदाङ्गसप्तिग्रहचन्द्रसङ्ख्ये     | २५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रीमोतिलालश्च जवाहरश्च               | ४४         |
| वृद्धि गते च सुतरां प्रण्यप्ररो   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रीमोतिलालस्य गृहे विशाले            | 38         |
| वेश्मायं रुचिरतरं च कल्पियत       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रीमोतिलालस्य वभूव किर्च             | ाव् १४     |
| 4 0                               | 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रीमोतिलालः करुणाईचेताः              | १५         |
|                                   | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | on, New Delhi. Digitized by eGangotri |            |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |            |

| श्रीलङ्कानाम देशः प्रविलसतित     | रां        | सम्प्रत्यसौ सङ्गतिमाकलय्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १०५  |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| दक्षिग्रे दिग्विभागे             | रप्र       | सम्प्रार्थयामास च सा दढं तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हइ   |
| श्रीसञ्जयः सर्वमिदं विचार्य      | २८७        | सम्प्रार्थयामास विभुं ततोऽसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६   |
| षड् दलानि ह्यवैधानि              | २६८        | सम्बन्ध एवं द्रितमानमाप्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 308  |
| संक्षोभमेव नहि केवलमत्र हिन्दू:  | १५२        | सर्वत्र चालक्ष्यत निर्विशेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २८६  |
| संवादे बहुघा ते                  | <b>5 3</b> | सर्वे ऽत्र सम्भूय सुखं वसन्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3    |
| सकलतत्स्थजनोऽभवदाप्य च           | १२०        | सस्मार सर्वं प्रियमेष वृत्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १२७  |
| सकलभुवनमध्ये कीर्तितस्पृह्य-     |            | सह तेन ययावियं सदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०६  |
| कीर्तिः                          | 8          | सहस्रशस्चापि च लक्षशस्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रद४  |
| सङ्कृत्पशक्तिः सुद्दढाऽस्य साघोः | २८८        | सहस्रशो जनाश्चैनां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 780  |
| सङ्गेन तस्या रमणीयद्वयैः         | २३१        | साऽऽकर्ण्य तस्याधिकृतस्य वाचं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७४   |
| सङ्घटनस्य स्वस्य                 | <b>5</b> ¥ | साक्षात्कर्तुं प्रतिदिनमियं यत्नम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ासे- |
| सञ्चारिएां सङ्घटनं तदस्ति        | २७७        | वमाना 🔭 🧢 🎨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9-16 |
| सञ्चिन्तयन्त्याः खलु मानसेऽस्य   | г: ७५      | सा चाऽपि बालाऽभवदेष चापि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200  |
| सञ्चिन्तयांमास च दीर्घमेव        | ७५         | साधारणीयं भुवि धारणाऽस्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    |
| सत्यं हि तत्कर्मं करिष्यतीयं     | २०         | साधु शासनमेतस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २६५  |
| सत्यपीत्थमति शुभ्रमतिस्त्वं      | १४२        | सायाह्ने पतिसुहृदश्च तत्प्रपन्ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :१६३ |
| सत्याग्रहपुत्रिकाणां             | 38         | सा ह्यासीन्मितवचना च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| सत्याग्रहादिष्वय तत्र कृत्येषु   | १०१        | संयता च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६३  |
| सत्याग्रहिस्वरूपिण्यः            | 38         | सुकविता सुकवेरिव कस्यचित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ११६  |
| सन्देश एषोऽघिगतोऽभवत् प्राक्     | ६६         | सुखानि रम्याणि च यत्र भान्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २५७  |
| स प्रधानमन्त्रिपदं               | 288        | सुतावुभौ नेत्रसुखाकरौ प्रियौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २२३  |
| स्फूर्ति परामात्मिन विभ्रदेषः    | २८८        | सुताविमी यौवनभिन्नशैशवौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २२४  |
| समयं बहुमास्त तत्कृतं            | २०६        | सुतो लब्धविद्यश्च पाश्चात्यदेशे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५   |
| समयेऽभवदत्र दारुणं               | 88         | सुदायदानं क्षतये महत्यै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २८१  |
| समाचरन्स्वार्थपरीतचित्ताः        | 939        | सुदायमूला बहवो ह्यनर्थाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २८२  |
| समाजरात्रवश्चान्ये               | २६८ '      | सुरढानि विदेशजानि च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85   |
| समादधे सा किल पाटवेन             | २६३        | सूक्ष्मो ध्वनिर्दूरतरं कथं नु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99   |
| समादिशत्तेषु चतुर्दशानां         | २६१        | सिन्धुप्रदेशश्च तथा च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| समुन्ततस्य प्रथितस्य देश-        | २६१        | बिल्लोच्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६६  |
| समुपेत्य च पण्यवीथिका            | 80         | स्त्रियाः कृतार्थंत्विमदं लभेत सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २२१  |
| सम्पर्कसूत्रे दढतामुपेते         | १०७        | स्थाने च निर्दिष्टचरे च काले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३७६  |
|                                  |            | STATE OF THE PARTY |      |

#### ABOUT THE BOOK

"Dr. Satya Vrat Shastri is one of those few scholars of Sanskrit in the country who have made a mark in both the widely different fields of critical scholarship and creative composition. his literary work consists of some of the most delightful dissertations on some of the toughest problems of Indology, a humorous skit and a translation from English into Hindi. It is the combination in him of the poet and the critic, the playwright and the translator, the interpreter of the old tradition and the original thinker, that marks him out as one of the most remarkable personalities in the contemporary Sanskrit field."

> (Indian Literature, Sahitya Akademi, New Delhi, Vol. XII, NO. 3, 1969)

Dr. Satya Vrat Shastri was born on September 29, 1930 at Lahore (Pakistan). He had his early education from his father Professor Charu Deva Shastri. He passed the Shastri and M.A. Examinations 1844 and 1953 respectively. In 1955 he did his Ph.D. from the Banaras Hindu University on some important Aspects of the Philosophy of Bharirhari-Time and Space. He has published a number of works of which the following deserve special mention: Śrībodhisattvacaritam (a fourteen can to Mahāvya), Brhattaramhacaritam (a Khandakāvya), Brhattaram Bhāratam (a sataka), śarmanyadeśah Sutarām Vibhāti (A śataka), Essays on Indology, Rāmāyana-A Linguistic Study, Hindi translation Students, Kālidāsa in Modern Sanskrit Writings and Sixty Five Research Articles.

He got the Sahitya Akademi Award in 1968 and was honoured by the Sahitya kala Parishad of the Delhi Administration for his contribution to learning in 1974.

He is Vice-pPresident of the All-India Sanskrit Sabitya Sammelan and President of the Jainological Research Society.



# भारतीय विद्या प्रकाशन

1 यू.बी., जवाहर नगर, बंग्लो रोड, पी.ओ. बॉक्स नं. 2144, दिल्ली-110007 फोन : 011-23851570, 23850944 मो. : 09810910450, 09968334546

E-mail: bvpbooks@gmail.com

शाखा कार्यालय : 1. 5824, नया चन्द्रावंल (नजदीक शिव मन्दिर), दिल्ली-1

2. पोस्ट बॉक्स 1108, सी.के. 32/30, नेपाली खपड़ा,

वाराणसी-221001 (उत्तर प्रदेश) फोन : 0542-2392370 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri